# 

सागरक सहपत्ताल सिनेदी

भूमिका केलक श्रद सर्वपद्धी राधानुस्थन

3 GR 152H4D

प्रवाशक

अवध्याच्यारिया-हाउस, तावत्क

3G1x 5328 152H4D Dwivedischanlal Gandhiabhinandangyanth 3-Gx 152H4D





5328

3 4x 15244D

# SHRI JAGADGURU VISHWARADHYA JNANAMANDIR (LIBRARY) JANGAMAWADIMATH, VARANASI

Please return this volume on or before the date last stamped Overdue volume will be charged 1/- per day.

|  | , |
|--|---|
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |

11-5-0.

# गांची ग्राभनंदन ग्रंथ

महात्मा जी के संबंध में लिखित अनेक भाषाओं के प्रतिनिधि कवियों का काव्य-संग्रह

00

संपादक सोहनलाल द्विवेदी

भूमिका-लेखक सर सर्वपञ्जी राधाकृष्णान

00

गांधी-अभिनंदन-ग्रंथ कार्यालय,

3G× 152H4D

SRI JAGADGURU VISHWARADHYA
JNANA SIMHASA Y JVANAMANDIR
LIBRARY.
JAMBANWAGI Math, VARANASII
ACO No

Acc No. 3300 5328

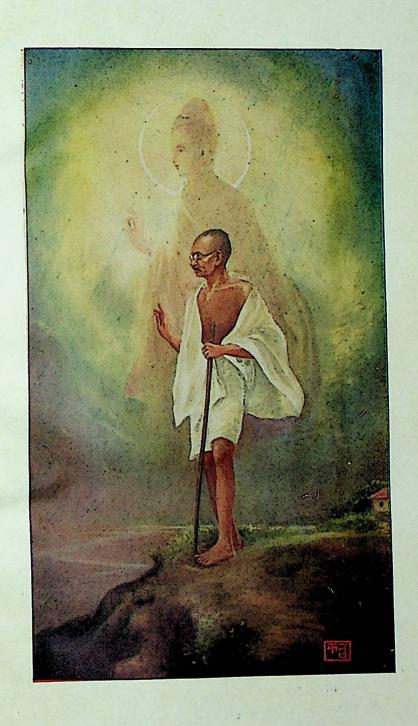

बोधिसत्त्व-कथा पुग्या बहूनां श्रुतिमागतां, साम्प्रतं बोधिसत्त्वस्तु परं त्वस्येव दृश्यते।

प्रष्ठ १

श्री विधुशेखरस्य

रेनवाउनाम

मार्ड भारमानामा

उग्पकी कार्तिक गुण्याम वारों भें कमा कई ? कालाकी मारिम कर्तनकी मने में कार्डिं भारति। परि भारति भी मा काम कर एक ना रें राहिना। 以四年初到月月日至

4 R Lu 40148 301415. 975 भी मी म मार हाम ना मी गरी. गागार. 28-80-80

वातिक भारा

भाई सोहनलालजी.

श्रापकी कृति के गुण-दोष बारे में मैं क्या कहूँ ! काव्यों की परीचा करने की मेरे में कोई योग्यता नहीं पाता। मेरी स्तुती में जो काव्य लिखे गए हैं, उस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ ? हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ सही, आपने - परिश्रम काफ़ी उठाया है। कोई भी शुम परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है।

बापू के ऋाशीर्वाद

१६--१०-४४

#### PREFACE

#### Sir Sarvapalli Radhakrishnan

We are living in an age similar to the one in which the Romans were at the time of the barbarian invasions. Tacitus in "We are entering upon the the Preface to his Histories writes: history of a period rich in disasters, gloomy with wars, rent with seditions, and savage in its very hours of peace, there was defilement of sacred rites, adulteries in high places, the sea was crowded with exiles, island rocks drenched with murder. All was one delarium of hate and terror; slaves were bribed to betray their masters, freed men their patrons; he, who had no enemy was destroyed by his friend." The real cause of the present chaotic condition of the world is a new paganism which has displaced the ancient religious cultures. The paganism which says not: "Blessed are the meek for they shall inherit the earth", but "blessed are the strong for they possess the earth." The remedy for the present condition is a revival of the true spirit of religion. Gandhi appeals to us to adopt it. He proclaims that the law of love is not alien to human nature, that it will make for freedom and social progress, if we let love influence our social consciousness. War is a crime. It is opposed to civilised life, it is unworthy of human beings. It is false to suggest that it is a blessing in disguise that it will help us to realise noble aims. Whatever good ends are aimed at by war, can be achieved by the application of peaceful methods. In a world sunk in savagery, Gandhiji stan is up for the adoption of the spirit of true love.

To India his message is the same. Our political freedom can be won, not by catch words, but by constructive work, by the development of the capacity to work together, face difficulties, and dispose of them in a spirit of charity and love. His name will continue to be honoured as long as civilisation lasts. This book is a collection of poems contributed by writers in different languages, paying their homage to the great personality of Mahatma Gandhi.

# भूमिका

### सर सर्वपन्नी राधाकृष्णन

वर्वरों के श्राक्रमणों के समय में जिसप्रकार रोमन रहते थे. श्राज हम उसी प्रकार के युग में रह रहे हैं। टेसीटस ने अपने 'इतिहासों' की भूमिका में लिखा है-'हम ऐसे ऐतिहासिक युग में प्रवेश कर रहे हैं, जो सर्वनाश से समृद्ध है, युद्धों से धूमिल है, विद्ववों से विदीर्ण है, श्रीर जब शान्ति स्थापित होना चाहिए, तमी श्रमानुषिकता से त्राकान्त है। उस समय पवित्र त्रानुष्ठान त्रपवित्र किए जाते थे, प्रतिष्ठित घरानों में व्यभिचार होते थे, देश-निर्वासितों से समुद्र भरा पड़ा था, श्रीर द्वीपों की गिरि-कन्दराएँ हत्याश्रों से रँगी पड़ी थीं। यह सभी कुछ घृणा श्रीर विभीषिका का सन्निपात था। स्वामियों और संरक्तकों को घोखा देने के लिए दस्यु ग्रौर मुक्त-दासों को घूस दी जाती थी। जिसके कोई शत्रु न होता, उसे उसके मित्र ही वध कर डालते थे।' श्राज के संसार की श्रशान्ति का मूल कारण एक नई वर्वरता है, जिसने प्राचीन धार्मिक संस्कृतियों को पदच्युत कर दिया है। वह वर्बरता जो यह तो कहती नहीं कि 'माग्यशाली तो वे हैं जो दीन हैं, क्योंकि पृथ्वी का उत्तराधिकार उन्हींका है'; बल्कि यह कहती है कि भाग्यशाली तो सशक्त हैं क्योंकि, धरती उनके ऋधिकार में है। अप्राज की इस परिस्थिति के उद्धार का उपाय एक ही है और वह यह कि धर्म की सची भावना का प्रवर्तन हो । गांधीजी इस धार्मिक भावना को प्रहण करने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं, इसीलिए वे हमें मान्य हैं। गांघीजी की घोषणा है कि प्रेम मनुष्य की प्रकृति के विरुद्ध नहीं, बल्कि, यदि इस श्रपनी सामाजिक चेतना के ऊपर प्रेम का प्रमाव पड़ने दें तो इसीसे हम स्वतंत्रता ऋौर सामाजिक उन्नति प्राप्त कर सकेंगे। युद्ध त्रपराध है। यह सम्य-जीवन का विरोधी है। यह मानव को शोभा नहीं देता। यह कहना सरासर फूठ है कि युद्ध प्रच्छन्न वरदान है, स्रौर इससे हमारे उदात्त उद्देशों की पूर्ति होती है। जो उद्देश हम युद्ध के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, वे तो शान्ति-मय साधनों से भी प्राप्त हो सकते हैं। वर्बरतापूर्ण संसार में गांधीजी ही सच्चे प्रेम के तत्व को प्रहुण करने में अप्रगण्य हैं।

मारतवर्ष के लिए उनका यही संदेश भी है। केवल कोरे नारे लगाने से नहीं, बल्क, रचनात्मक कार्यक्रमों से, साथ मिलकर कार्य करने की शक्ति के विकास से, कठिनाइयों से लोहा लेने से, और जो सफलता हमें प्राप्त हो, उसे प्रेम-पूर्वक उदारता से आपस में बाँट देने ही से हमें राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। जब तक सम्यता का चिह्न संसार में रहेगा, गांधीजी का नाम आदर के साथ स्मरण किया जायगा।

यह ग्रन्थ उन्हीं महात्मा गांघी के महान व्यक्तित्व के प्रति विमिन्न भाषात्रों के कवियों की काव्य-श्रद्धांजलि हैं।

## यन्थ के संरचक

## श्री घनश्यामदास जी विङ्ला का वक्तव्य

गांधीजी की ७४वीं जन्मतिथि के उपलच्च में
तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं। कस्तूरवा स्मारक निधि यह एक बृहत् आयोजन है। किन्तु
द्विवेदीजी ने इस अभिनंदन-ग्रन्थ का संपादन करके
इस अवसर पर गांधीजी के साहित्यिक-अभिनंदन
के साथ साथ देशवासियों को भी एक नई कृति दी
है। गांधीजी के प्रति भिन्न-भिन्न उपासकों की इसमें
अद्धांजलि है। और सबसे बड़ी बात यह है कि
इसकी सारी आय महादेव-स्मारक कोष में दी
जायगी।

द्विवेदीजी का विचार है कि कुछ प्रतियाँ एक एक हज़ार में, कुछ पाँच-पाँच सी में, कुछ एक एक सी में बेची जायँ। मुक्ते पूर्ण विश्वास है कि जिनके पास शक्ति है, वे ऊँची क्रीमत देकर इस पुस्तक को खरीदेंगे, क्योंकि जहाँ इसके पाठक एक तरफ़ पवित्र साहित्य से उपवीत होंगे, दूसरी छोर महादेव भाई कोष को सहायता पहुँचाकर पुरय-लाभ करेंगे।

महापुरुषों के तनिक से सम्पर्क से भी पुण्य की वृद्धि होती है। इसलिए, गांधीजी श्रीर महादेव भाई के सम्पर्क से इस ग्रंथ द्वारा जो कुछ पुण्यलाम हो, उससे हमारा सबका कल्याण हो, ऐसी हम सब प्रार्थना करें।



स्वर्गीय महादेव देसाई

चित्रः 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के सौजन्य से।

## ग्रंथ के हितैषियों की सूची

जिन्होंने विशेष मूल्य में प्रन्थ लेकर, श्री महादेव स्मारक-निधि की योजना सफल बनाई है—

3003 50

श्री घनश्यामदास जी बिहला, कलकत्ता

### 火0多 第0

सर्वश्री सर बद्रीदास गोयनका कलकत्ता, श्री मूलचन्द्र जी श्रग्रवाल, कलकत्ता, श्री मिहिरचन्द्र जी घीमान कलकत्ता, श्री श्रार० के० सुवालका, कलकत्ता, भाई चिम्मनलाल वाडिया कलकत्ता, श्री मोतीलालजी लाठ कलकत्ता, श्री रामेश्वरजी नेपाली कलकत्ता, श्री घनश्यामदासजी लाडेलका, कलकत्ता, श्री मोहनमाई, कलकत्ता, श्री मागीरथजी कनोड़िया, कलकत्ता।

## १०१ ५०

सर्वश्री पंडित श्रमरनाथ जी का, कुलपित, प्रयाग-विश्वविद्यालय, श्री
पुरुषोत्तमदास जी टंडन, इलाहाबाद, श्री रमेशकुमार श्रवधेशकुमार, ठाकुरद्वारा,
मुरादाबाद, श्री शजकुष्ण चाँदीवाला, दिल्ली, श्री महन्त शान्तानंदनाथजी
हरिद्वार, श्री हीरालालजी खन्ना, प्रिलिपल, सनातनधर्म कालेज कानपुर,
श्री रामरतन गुप्त एम० एल० ए० (केन्द्रीय) कानपुर, सेठ श्रमरचंदजी उरई,
श्री श्रोमवतीजी लाहौर, श्री यतीशप्रसाद पाठक, लाहौर, श्री चिमन माई दादू
माई, गुजरात, श्री वल्लमदासजी मोदी, एडवोकेट बंबई, श्री एम० एम०
रामाराव बंबई, श्री सुखबरन सुराना, चूरू, श्री श्रीमन्नारायण श्रमवाल, वर्षा,
श्री बी० एन० व्यास, कलकत्ता, श्री राजा यादवेन्द्र दत्त दुवे, जीनपुर,
श्री कृष्णचन्द्र व्रजिकशोर बिन्दकी यू० पी०, सेठ राजाराम, बिन्दकी यू० पी०,
श्री सरदार गुरुबख्शसिंह लखनऊ, श्री पोखरमल विश्वंमरदयाल, लखनऊ,
श्री निर्मेलचंद्र चतुवेंदी एडवोकेट लखनऊ, श्री विष्णुनारायण मार्गव, लखनऊ,
श्री राजराजेश्वर मार्गव, लखनऊ, श्री भृगुराज मार्गव, लखनऊ, श्री सोइनलाल
दिवेदी, लखनऊ।

## गुम कामनाएँ

#### पंडित श्रमरनाथजी भा

भारतवासियों की ईश्वर से प्रार्थना है कि महात्माजी शतायु हों, श्रौर "शतायुवैं पुरुषः" वाक्य सिद्ध हो ।

## माननीय श्री पुरुषोत्तमदासजी टंडन

पूज्य महात्मा गांघी हमारे देश की अनुपम विभूति हैं। उनको पाकर हम अपनी दिद्रता में भी भाग्यवान हैं। देश के हिन्दू-मुसलमान के, ब्राह्मण और हिर्जित के, बड़े-छोटे सब अंशों के,—वह वास्तिवक स्तेहपुञ्ज 'वापू' हैं। साधारण रीति से पचहत्तर वर्ष की आयु में मनुष्य चीणशक्ति हो जाता है, किन्तु अपने बापू की कल्पना हम सशक्त महारथी के रूप में करते हैं। उनकी बहुत आवश्यकता है। हमें इस आयु से सन्तोष नहीं। उनके १०० वर्ष पूरे होने की लालसा हमारे हृदय में मरी है।

गांधी-स्रिमनन्दन-प्रन्थ, हमारी इस लालसा का प्रतीक होगा। सोहनलालजी की यह संकलित कृति हिन्दी-साहित्य की मूल्यवान सम्पत्ति होगी।

## माननीय श्री सम्पूर्णानन्दजी

में गांधी-श्रिमिनन्दन-ग्रंथ के निकालने के प्रास्तव का स्वागत करता हूँ। गांधी जी के सम्बन्ध में बहुत-सा पद्यात्मक वाङ्मय जमा हो गया है। हम उसके किसी-किसी रत्नकण को कमी-कमी देख भी लेते हैं। परन्तु, ऐसी रचनात्रों के संग्रह का भविष्यत् में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक श्रौर साहित्यिक दृष्टि से बहुत मूल्य होगा।

## माननीय श्री गोपोनाथ बारदोलाई

मेरे लिए तो कोई भी कविता इतनी ऊँची नहीं हो सकती, जो महात्मा जी के अन्तर की सहृदयता को व्यक्त कर सके, न कोई ऐसी भाषा ही समृद्ध जान पड़ती है जो गांधी जी के जीवन की गरिमा को लिख सके। हाँ, भाषा और छंद महात्मा जी को काव्य का आलंबन बनाकर अवश्य गौरवान्वित हो सकते हैं। परमात्मा करे, प्रत्येक वर्ष इस ग्रंथ को प्रकाशित करने के अनेक अवसर मिलें।

## सम्पाइकीय

'गान्धी श्रमिनन्दन ग्रंथ' श्रपने पाठकों के हाथ में देते हुए हमें परम हर्ष हो रहा है।

इस ग्रंथ में अन्तर्पेरणा से लिखी हुई रचनायें ही संकलित की गई हैं, वहिंपेरणा से लिखाकर नहीं। अतः, यह अपने सच्चे अर्थ में अभिनंदन-ग्रंथ है।

हमें यह लिखते हुए गर्व होता है कि संसार की किसी भी भाषा में ऐसा ग्रंथ त्राज तक नहीं प्रकाशित हुन्ना, जिसमें संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष के संबंध में इतनी भाषात्रों के इतने कवियों की कविताएँ एक स्थान में संग्रहीत की गई हों।

यह सौभाग्य राष्ट्रभाषा हिन्दी को प्राप्त हुआ है, श्रतः, यह प्रत्येक राष्ट्रभाषा-प्रेमी के गर्व का विषय है।

त्रानेक भाषात्रों के प्रथम श्रेगी की एवं प्रतिनिधि कवियों की कवितायें इसमें प्रकाशित करने की हमें सफलता मिली है, इससे ग्रंथ का महत्त्व समका जा सकता है।

हमारा दृढ़ विश्वास है कि इस काव्य को देश के दृदय में स्थान मिलेगा, तथा श्रद्धा एवं श्रनुराग से पढ़ा जायेगा।

मराठी माषा के 'तिलक' के ल के स्थान में 'ल' प्रयुक्त किया गया है, दिल्ली माषात्रों में भी । इसीप्रकार, तामिल माषा के स zha के उचारण के लिए ष के नीचे बिंदु लगाया गया है।

मूल और अनुवाद को हमने यथासाध्य शुद्ध तथा प्रामाणिक छापने का प्रयत्न किया है; किन्तु, जिसमें अनेक भाषायें छापी गई हों, उसमें कहीं भूल न रह गई हो, ऐसा असंभव है। अनुवाद कहीं विस्तार से है, कहीं भावानुवाद।

हम विशेष रूप से उन पत्र के व्यवस्थापकों एवं संपादकों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने ग्रंथ की योजना को समय समय पर प्रकाशित करके हमारा हाथ बटाया है।

उन बन्धुन्त्रों तथा बहनों की प्रशंसा किन शब्दों में की जाय, जिन्होंने ऊँचे मूल्य में ग्रंथ लेकर श्री महादेव-स्मारक-निधि को सफल बनाया है।

त्रपने परमहितैषी श्री घनश्यामदासजी विड़ला को घन्यवाद देने का मुक्तमें साहस नहीं । उनकी सद्भावना ही इसमें फलफूल रही है ।

श्री मागीरथजी कनोड़िया तथा जिन स्रन्य मित्रों ने हमें इसकी योजना में किसी प्रकार भी सहायता दी है, दृदय से हम उनके कृतज्ञ हैं।

सोहनलाल द्विवेदी

## संपादक-मंडल तथा परामश-दाता

पं॰ महादेव शास्त्री, कवि-चक्रवर्ती, संस्कृत श्रध्यच संस्कृत-विभाग, काशी विश्वविद्यालय श्री मैथिलीशरणजी गुप्त हिंदी उद् श्री बिस्मिल, इलाहाबादी श्री कवरचंद मेघाणी गुजराती पं ॰ हजारीप्रसाद द्विवेदी, शान्ति-निकेतन वंगाली डा॰ माधवगोपाल देशमुख एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰ सराठी श्री नरोत्तम गोस्वामी, बीकानेर राजस्थानी तामिल दिच्या हिंदी-प्रचार समा, मद्रास तेलगू मलयालम कर्नाटक साहित्य समा, हुबली कसब् शान्तिनिकेतन चीनी **यं** येजी प्रो॰ एन॰ के॰ सिद्धान्त, लखनऊ विश्वविद्यालय

## अनुवादक-मंडल

पंडित लच्मीकान्त शास्त्री, साहित्याचार्य संस्कृत पंडित हज़ारीप्रसाद द्विवेदी, शास्त्राचार्य वंगला श्री शंकरदेव विद्यालंकार गुजराती श्री र० रा० खाडेलर 'श्रिधकार' लखनऊ मराठी तामिल दिवाण हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास तेलगू मलयालम कर्नाटक-साहित्य-संघ, हुबली कन्नह शान्तिनिकेतन, बंगाल चीनी लच्मीनारायण मिश्र बी॰ ए॰ **यंग्रेज़ी** श्राचार्य हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग

# किव नामानुसार क्रम सूची

संस्कृत

| संख्या                           |         |               | पृष्ठ      |
|----------------------------------|---------|---------------|------------|
| १ श्री विधुशेखर भद्दाचार्य       | •••     | •••           | 9          |
| २ पंडित महादेव शास्त्री          | •••     | •••           | 2          |
| ३ पंडित गोपाल शास्त्री           | •••     | •••           | Ę          |
| ४ श्री मह मधुरानाथ शास्त्री      | •••     |               | R          |
| ४ ,, हरिदत्त शर्मा शास्त्री      |         |               | 8          |
| ६ ,, लच्मीकान्त शास्त्री         | ~       |               | 8          |
| ७ ,, नारायण शास्त्री खिस्ते      |         |               | Ł          |
| 🛱 ,, विंध्येश्वरीप्रसाद शास्त्री | •••     |               | Ł          |
| ६ श्रीमती चमाराव विदुषी          |         | •••           | ş          |
| १० श्री ईश्रदत्त शास्त्री        |         |               | •          |
| ११ , वादरायण                     |         | ,             | •          |
| १२ ,, स्वामी भगवदाचार्य          |         | •••           | 5          |
| १३ ,, भदन्त शान्ति भिन्न         | •••     | •••           | <b>F</b> . |
|                                  | न्दो .  | The maker was |            |
| १ श्री जगन्नाथदास 'रताकर'        |         | •••           | . 6        |
|                                  |         |               | 90         |
|                                  |         | •••           | 99         |
| C                                |         |               | 98         |
|                                  |         |               | . 53       |
| १ " मैथिकीशस्य गुप्त             |         |               | 98         |
| ६ ,, लोचनप्रसाद पांडेय           |         |               | 15         |
| ७ ॥ डा॰ रामप्रसाद त्रिपाठी       |         |               | 38         |
| म् , माखनलाल चतुर्वेदी           | ,       |               | 94         |
| १ ,, पंडित बालकृष्ण शर्मा 'नवीन  | ***     |               | 16         |
| १० ,, सियारामशस्या गुप्त         | • • • • | 94-           | 30         |
| ११ ,, सुमित्रानंदन पंत           |         | •             | 38         |
| १२ श्रीमती महादेवी वर्मा         |         | 200           | 53         |
| १३ ,, सुभद्राकुमारी चौहान        | •••     |               | २३.        |
| १४ श्री डा॰ रामकुमार वर्मा       | •••     |               | 58         |
| १५ ,, पं० उदयशंकर भट्ट           | •••     |               |            |

[ क ]

|               |         | पृष्ठ |
|---------------|---------|-------|
|               |         | 28    |
| •••           |         | २४    |
| •••           |         | २६    |
|               |         | २६    |
| •••           |         | २७    |
| 101           | 7       | 3,9   |
| •••           |         | 29    |
| •••           | •••     | 33    |
| •••           | 0.00    | 34    |
| •••           | •••     | ३म    |
| •••           | vei     | 3.8   |
| •••           | ***     | 80    |
| •••           |         |       |
| •••           | •••     | 81    |
| • •••         | ***     | ४२    |
| ·             | •••     | 85    |
|               | •••     | 88    |
| •••           |         | 88    |
| 307           |         | 84    |
| , , ,         |         | 84    |
|               |         | ४६    |
|               |         | श्रक  |
|               |         | ४८    |
|               |         | 82    |
|               | •••     | 38.   |
|               |         | . 49  |
|               |         | ४२    |
| •••           |         | *\$   |
|               |         | 48    |
| ज्ञ-एक्ष० बा० | • • • • | **    |
| •••           |         | 20    |
| ···           | •••     |       |
| •••           |         | 40    |
|               |         | \$E   |
| •••           | •••     | *     |
|               |         |       |

| संख्या                          |       |     | पृष्ठ      |
|---------------------------------|-------|-----|------------|
| ४६ श्री रामनरेश त्रिपाठी        | •••   | ••• | 38         |
| ४० ,, सोहनलाल द्विवेदी          | 200   | ••• | 34         |
| <u>उ</u>                        | दू    |     |            |
| १ श्री महाकवि 'ग्रक्वर'         |       |     | ₹.3        |
| २ " 'सीसाव' श्रकबराबादी         | •••   |     | . ६१       |
| ३ ,, श्रब् सईद बड़मी            |       | ••• | इर         |
| ४ , रामलाल वर्मा                | •••   | ••• | ६३         |
| १ ,, गोपीनाथ 'ग्रमन'            | •••   |     | ६४         |
| ६ " 'नसीम' श्रमरोहवी            |       |     | 44         |
| ७ ,, मेहरतात 'ज़िया'            |       |     | 8=         |
| <b>८</b> भ सबीम नाव्की          | •••   |     | <b>F</b> E |
| ६ ,, व्रजकृष्ण गंजूर            |       | ••• | 90         |
| १० ,, 'विस्मिल' इलाहाबादी       |       | ••• | . 09       |
| ११ ,, मोहनबाब 'क्रमर' श्रम्बाबा |       | ••• | ७२         |
| १२ ,, मनोहरलाल 'शबनम'           |       | ••• | ७३.        |
| १३ , ग्रवधिकशोरप्रसाद 'कुश्ता'  |       | ••• | 86         |
| १४ ु जगेश्वरप्रसाद 'ख़िलश' गया  | •••   | ••• | ५७         |
| १४ ,, सागर निजामी               |       | ••• | 30         |
|                                 | ाला   |     |            |
| १ श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर        | ***   | ••• | 99         |
| २ ,, सत्येन्द्रनाथ दत्त         | •••   | ••• | 95         |
| ३ ,, बुद्धदेव वसु               | •••   | *** | 54         |
| ४ ,, मोहितलाल मजुमदार           | •••   | ••• | <b>5</b> 8 |
| र ,, प्रभातमोहन वंद्योपाध्याय   |       | *** | 44         |
| . ६ , चपलाकान्त भट्टाचार्यं     |       | ••• | <b>4</b>   |
| ७ ,, यतीन्द्रमोहन बागची         |       | ••• | 82         |
| द ,, सजनीकान्त दास              |       | ••• | 8.3        |
| ह " सावित्रीप्रसन्न चहोपाध्याय  | •••   |     | 88         |
| १० , निर्मलचन्द्र चहोपाध्याय    | •••   | ••• | 84         |
| ११ ,, विजयबाब चट्टोपाध्याय      | ***   |     | 84         |
| १२ ,, विवेकानन्द मुखोपाध्याय    | •••   |     | 33         |
| गुज                             | ाराती |     |            |
| १ श्री घरदेशर फरामजी खबरदार     |       | ••• | . 80       |
| २ ,, सवेरचन्द्र मेघाणी          | •••   | 13  | 800        |

| संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | पृष्ठ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| ३ श्री ज्योत्स्ना शुक्रं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••     | 101   |
| ४ ,, सुंदरजी गो० बेटाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 902   |
| ४ ,, स्नेहरश्मि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••     | 903   |
| ६ " इरिहर प्रा० भट्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••     | 308   |
| ७ ,, उमाशंकर जोशी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••     | 904   |
| म , सुन्दरम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••     | 900   |
| ६ ,, बितित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 308   |
| १० ,, मस्तमयूर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••     | 110   |
| . ११ ,, कोलक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 990   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ाराठी :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       |
| । श्री भास्कर रामचन्द्र तांबे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••     | 999   |
| २ " डा॰ माधव ज्यूलियन् मा॰ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | त्रि॰ पटवर्धन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •••     | 992   |
| ६ , साने गुरुजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••     | 338   |
| ४ ,, श्रानन्द्राव कृष्णाजी टेकाडे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 118   |
| र ,, नारायण केशव वेहेरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••     | 998   |
| ६ ,, विष्णु भिकाजी कोलते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 920   |
| ७ ,, प्रभाकर दिवाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 929   |
| ८ ,, श्रज्ञात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••     | 922   |
| <b>१</b> ,, विट्ठतराव घाटे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 122   |
| १० ,, ना० ग० जोशी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 128   |
| ११ ,, प्रभाकर माचवे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 920   |
| १२ ु डा॰ माधवगोपाल देशमुख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | १२म   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ड़िया</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |       |
| १ श्री लच्मीकान्त महापात्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••• • . | 928   |
| २ ,, गुरुचरण परिजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 130   |
| ३ , निस्यानन्द महावात्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 939   |
| मे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | थिल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |
| श्री नर्मंदेश्वर का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••     | 138   |
| राज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स्थानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |
| १ श्री नाथूदान महियारिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••     | १३६   |
| २ , मातादीन भगेरिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••     | १३६.  |
| The state of the s | <b>सं</b> धी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |       |
| १ श्री किशनचंद तीरथदास खतरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 'बेवस'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 130   |
| २ "श्रीकृष्ण कृपालानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••     | 358   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s |         |       |

[घ]

|      |                               | तामिल             |        |       |
|------|-------------------------------|-------------------|--------|-------|
| सं   | <b>ल्या</b>                   |                   |        | पृष्ठ |
|      | श्री सुब्रह्मएय भारती         |                   |        | 180   |
|      | "रामलिंगम पिल्ले              | •••               |        | 383   |
| 3    | "श्रीराम                      | •••               | , ,,,, | 185   |
|      |                               | तेलगू             |        |       |
| 9    | श्री मंगिपूर पुरुषोत्तम शर्मा |                   |        | 185   |
| ?    | ,, बसवररजु अप्याराव           |                   |        | 185   |
| 3    | ,, ऊ॰ कोंडस्या                |                   |        | 188   |
| 8    | भ सीतारामांजनेय शास्त्री      |                   |        | 188   |
| ×    | <sub>y</sub> श्री             |                   |        |       |
|      |                               | मलयालम            | •••    | 184   |
| 9    | श्री नारायण राव वल्लतोल       | मेतन              |        |       |
| 2    | , पालानारायया नायर            |                   |        | 185   |
|      |                               | a a a             |        | 164   |
| 9    | श्री मारा शामग्या .           | कन्नड्            |        |       |
|      |                               | •••               | •••    | 388   |
| W. A | ,, ईश्वर संग्रकल्ल            | •••               | •••    | 343   |
|      | ,, गोविंद पाई                 | •••               | •••    | 943   |
| 8    | ,, गोविंद                     | •••               | •••    | १४३   |
|      | 0                             | कनारसी            |        |       |
| 3    | भी सुरकुन्द श्रयणाजी राव      |                   |        | 148   |
|      |                               | चोनी              |        |       |
| 9    | श्री उ शिश्रौ लिङ्            | •••               |        | 944   |
| 2    | , चुत्राङ् यूङ्               |                   | •••    | 944   |
|      |                               | <b>अंग्रे</b> ज़ी |        |       |
| 9    | श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर        | •••               | •••    | 940   |
| 2    | श्रीमती सरोजिनी नायडू         | •••               |        | 14=   |
| ø.   | श्री हुमायूँ कबीर             |                   |        | 145   |
| 8    | श्रीमती मेरी सीग्रीस्त        | •••               |        | 950   |
|      | श्री वैजिमिन कोलिन्स उडंबर    |                   |        | 949   |
| Ę    | , हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय    |                   |        |       |
| 9    | <b>ए एस० के० हँगर जीनेट</b>   | •••               | •••    | १६२   |
|      |                               | •••               | •••    | १६२   |
| 5    | ,, जीनेट टाम्पिकन्स           | •••               | •••    | 963   |
| 8    | ण एक० एन० साहू                | •••               | •••    | 188   |
| 0    | ,, साधु टी॰ एल॰ वासवार्न      | t                 | •••    | १६४   |
| 9    | ,, यान नागूची                 | •••               | •••    | 140   |
|      |                               |                   |        |       |

[종]

#### आभार

श्री नंदलाल बोस, श्री रिवशंकर रावल, श्री कनु देसाई, श्री कुमारिल स्वामी, श्रीमती महादेवी वर्मा तथा श्री कनु गांघी जैसे प्रख्यात कलाकारों ने श्रपने श्रमूल्य चित्रों को ग्रन्थ में प्रकाशनार्थ देने की कृपा की है, एतदर्थ हम श्रमुण्हीत हैं। बापू के चरणों में



# गुभागंसा

महामना पंडित मदनमोहन मालवीयजी महाराज

गांधी जीवें वर्ष शत,
देश होय स्वाधीन;
शांति स्थापन होय जग,
मारग चलै नवीन ।\*

\* New world order

## महात्मा

महामहोपाध्यायः श्री विधुशेखर भट्टाचार्यः शान्तिनिकेतनम्

महत्त्वान्मनसो यत्त्वं महात्मेति न संशयः, मनोवाक्कर्मणामैक्यादिप त्वं नो मतस्तथा। स्थितप्रज्ञकथां शास्त्रे को नु नाम न बुध्यते ? स्थितप्रज्ञस्तु किं कश्चिद् दृश्यते सदृशस्त्वया ! बोधिसत्त्वकथा पुर्या बहूनां श्रुतिमागता, साम्प्रतं बोधिसत्त्वस्तु परं त्वय्येव दृश्यते। तत्किञ्चित्तंपसस्तेजो यतः शक्रोऽपि कम्पते , इति पौराशिकीं वार्ती जानन्ति बहवो जनाः। सा शिक्तस्तपसः सत्या न वेति चेद् बुभुत्स्यते , महात्मा सोऽयमस्माकं न कस्मात्त्व्णमीच्यते ! कासौ कौपीनसर्वस्वः महात्मा चीखवित्रहः, विविधायुधसन्नद्ध त्राङ्ग्लराजः क वा पुनः। निरन्तरं तथाप्यस्माद् विमेत्येष महात्मनः, सुगुप्तोप्याङ्ग्लभूपालः कम्पमानः पदे पदे। यस्मिञ्जीवति विश्वस्य मङ्गलं विश्वतोमुखम्, महात्मा श्रेयसे सोऽयं जीयाजीव्याच सन्ततम् !

# **कुसुमाञ्जालिः**

सर्वतन्त्रस्वतन्त्रः पं० महादेवः शास्त्री कवि-तार्किक-चक्रवर्ती, काशी-विश्वविद्यालयः

कौटिल्यकाल-किलते विलते वलौघेदु ध्कालदुष्कलिनगालितकालकूटे , लोलेऽबले विद्युलिताकुलितेऽजनाभे कंसा निभालयतु लिङ्कतराजलद्मीः ?

क्रूरं क्रण्नित परितो निगडाः कराला त्र्यापादचूडमनिशं निविडं निवदाः , यैघोरतामुपगतैर्निजराज्यपद्मा सद्मामलं किमपरं श्रयतां शरण्यम् !

या ताहशेऽपि सुकृताद्ध बलावशेषे दिष्टे विशिष्टकुरुपाएडवयुद्धभूमी , कृष्णेन बुद्धिबलसर्वविशेषमाजा नालम्बि नीतिरमला फलबीजलग्ना!

सत्ये वसीदित पराङ्मुखतामुपेते धर्मे दहत्यतिमरं पृथिवी रणाग्नी, मानुष्यके सुलमसंशय-जीवनाप्ते तां दिव्यशक्तिमपरः क इहाविमर्चु ?

सत्याग्रहेऽद्भुतपराक्रमशालिशस्त्रे तां शाश्वतीं सफलतां महतींप्रपन्ने साम्राज्यवैभवविधूननधामपुञ्जे गुञ्जन्तु कीर्तनवचांसि सतां महांसि ।

शक्या न या कथमपि प्रतिहिंसितुं साऽहिंसा दृढा जयित कापि महाविभूतेः , जागितिमात्मिन जयोर्जितदेशशक्तिमुज्जूम्भयन्नतिबलस्मय - घूर्णनीया ।

स्वातन्त्र्यमूल्यमिखलं न ददाति यावत्तावज्ञलम्यमिदमितंत मातृभूमेः तत्प्राप्तये तनुमसौ तुलितो विमेद्य स्तुत्यः परामनुपयन् किल कोटि मस्याः।

गौराङ्गभूपविता ननु दर्पमार्गः 'सन्त्यज्यतां भरतभूमिविहानघोषात्— मा मैष्ट मोहनसमूहितमन्त्रवर्णादुचाटनादिह हितं विमृशन्तु सत्यम्।

सत्याग्रहव्रतधराय वराग्रचक्रहस्ताय पूर्णतपसे पर - दुःखिताय , सम्मोहनाय बिलनां समशक्तिभांजां भिक्तः सदाभ्युदयतां नतु मोहनाय ।

सत्यासकः सितात्मा कविकृतिनिपुणो वृत्तगोवर्धनश्रीः कृत्वा चक्रं कराग्रे गतिविगतिज्ञुषां नेत्रदानैक-शकः ; एको यः कर्म्मयोगी निखिलहितविषी बद्धकच्यः श्रितेशः सोऽन्यादन्याजमन्यः सकलनरवरो मोहनो देशमेनम्।

## ग्रुमाभिनन्दनम्

## दर्शन-केसरी पं० गोपालशास्त्री, काशी

पार्थं जगाद हरिरत्र विभूतिमान् यस्तेजोंऽश एव मम स ध्रुवमित्यवेहि , तेनासि मोहन ! बुधैरभिनन्दनीयस्त्वत्यूजनं हि गुण्यूजनमीश्वरस्य।

स्पृश्यास्पृशि-व्यपगमादि समस्तमत्र स्वाराज्यसाधन-चतुर्दश-रत्नजातम् , स्वं साम्प्रतं वितनुषे जनतासु तस्माद्रताकरत्वमधिगच्छुसि मो महात्मन् !

पाश्चात्यशासनविदूषित-भारतेऽस्मिन्नन्नादि-दुःख-बहुले बहुलोभयुक्तान् , ताञ्छासकान् वदसि हातुमिमां घरां यत्तस्मात्त्वमेव समयज्ञ! समर्चनीयः।

स्वं विश्वनेतासि निजप्रभावान्नीतिस्त्वदीयैव बुधामिनन्द्या , कालः समायाति यतोऽचिरेण लोकाः समस्तास्तव मार्गगाः स्युः।

सत्याग्रहं चक्रमहो दधानोऽप्यहिंसया त्वं कवचेन नदः, सुसारथी राष्ट्रसभारथस्य कृष्णत्वमाविष्कुरुषे स्वकार्यात्।

महात्मन् ! दीर्घायुर्मेन नय नरांस्त्वं निजपये प्रतीच्यानां पाशं व्यपनय समन्तादिप भुनः ; स्वतन्त्राः स्युः सर्वे जनपदभवा उद्यमपराः न कश्चिद् देशः स्यादपरतृपवश्योऽद्य भुवने ।

# गुगागीरकम्

साहित्याचार्यो भट्टमथुरानाथः शास्त्री कविरत्नम् 'मञ्जुनाथः', जयपुर

पूर्णः कर्णधार इव धीरं धुर्यकान्त्या लसन् शमयति शान्त्या यो हि राजनीति - नौ-रवम् मारतिवमवकृते धार्मिक - युधि स्थिरोऽसौ वशयति वक्रदलं चक्रमिव कौरवम् । मञ्जुनाऽथ माननीयमान्तरमिहम्ना , सदा श्लाघ्यन्ते द्रिटिम्ना यं हि नृपमिव पौरवम् धार्मिकधनिष्ठैर्मान्यमण्डलमिहष्ठैरपि गीयते गरिष्ठैरद्य भान्धी' - गुग्गौरवम् ।

संस्कृत

3

## श्री-गान्धि-स्तवः

साहित्यायुर्वेदाचार्यः श्री हरिदत्तः शर्मा शास्त्री, सप्ततीर्थः, श्रागरा

गान्धिः शिवो दीन-जनैक-बन्धुः,
प्रगादः - कारुएय - जलैक - सिन्धुः ;
जीयात् समा नैतिक - विज्ञतान्धुः,
श्वताच्छतं तापस - चन्दिरेन्दुः ।
''स्वर्ग-निर्गत-निर्गल-गङ्गा-तुङ्ग-भङ्गर-तरङ्ग-सखानाम् ,
केवलामृतसुचां वचनानां यस्य लास्य-गृहमास्य-सरोजम् ।"

सोऽयं महात्मा भुवनोपकारे,

हद्वत्रती केन न माननीयः;
विनाशयन्नम्थ-तिमस्य-तान्तिम्,

प्रभाकरः केन न वन्दनीयः।
पद्म-सप्तति-वर्णाण् यो ऽ हासीह्मोकहेतवे,
तज्जीवनं शताब्दीयं प्रार्थयामो महेश्वरम्।

## नमस्कृतिः

विद्यावतंस-साहित्याचार्य-साहित्यरत्न-श्री लक्मीकान्तः शास्त्री, लखनऊ

क निस्त्रंशशीर्षप्रशासानुरिकः

प्रस्क्पायिनी प्राज्यसाम्राज्यशिकः

क कौपीनवासा ग्रहिंसाप्रसिकः

जगन्मुक्तये बद्धकाराधिमिक्तः,

परं यद्बलाद् वेपते राजचक्रम्,

नमस्कुर्महे तेजग्रानम्रशक्रम् ।

यदीयं यशः सर्वतो दिक्पटेषु,

स्थितं प्रीण्यत् स्वर्णत्लीं वरेषु,

निरस्त्रोपि जेता संशस्त्रान् रणेषु,

जनैरर्व्यमानो मनोमन्दिरेषु,

प्रसिद्धार्थसिद्धार्थसर्वस्वसिद्धिम्,

नमस्कुर्महे सत्यधामः समृद्धिम् ।

# पुष्पाञ्जालिः

श्री नारायणशास्त्री खिस्ते, काशी

येनापनिस्तीर्णा वसुधा वसुधार्यभीनेन भारतभूतिलकायितसौभाग्यं तं नरं न को नन्देत्। नवसुगनिर्माता यः प्रायश्चकं करे वहति, स जयति मोहनरूपो महात्मशब्दोऽद्वितीयगो यस्यः

यः सांख्यपूरुष इव प्रकृतीरजाः स्वाः स्वोपासनेन कुरुते बहुधा कृतार्थाः , शान्तः स्वयं स्वरतिरेव पुनस्तटस्थ-स्तस्मै नमोऽस्तु सुनये किल मोहनाय।

## अभिनन्दनम्

श्री विन्ध्येश्वरीप्रसादः शास्त्री धर्माचार्यः, काशी

सत्यस्यैक - दृद्वती नृपनयप्रज्ञान - निष्णातधी रागद्वेषविद्दीन - निर्मलमितः सत्कर्मवीरो यतिः ; स्वीयैर्विश्वजनीनसद्गुणचयैः शश्वत् सतां "मोहनो दासो' मानुसुवश्चिरं विजयतां श्रीकर्मचन्द्रात्मजः।

प्रह्वादो नु भवान् हिरययकशिपोर्दु नीतिदावानलः स्वास्थ्नामपीयता परोपक्कतये किंवा दधीचिर्मुनिः ; बुद्धो वा करुणाकरो रिपुसुद्धत् ख्रिस्तोऽथ शान्त्यम्बुधिः सन्तस्त्वद्विषये निरन्तरमिमं सन्देहमातन्वते ।

केचित् सत्यपराः परार्थमपरे सर्वस्वसंन्यासिनो देशोद्धाररताः परे च कतिचित् कारुएय-पूर्णाशयाः ; तत्त्वज्ञान - विदस्तथान्य इतरे शिच्चा - परिकारिण-स्त्वाहचंसुगुणाकरं नु जननी प्रांसोष्ट नाऽन्या सुतम्।

रत्नानां जलचेर्निविच्य गण्ने व्योम्नस्तया ज्योतिषां शक्तः सन् भवतो गुणान् गण्यितुं नेशः फण्शिरोऽपि च इत्येवं मनसा विचिन्त्य विनयाद् विश्वेशमम्यर्थये दीर्घायुष्ट्व - मसौं ददातु भवते, धर्मे दृदत्वं तथा।

# 'मगकान् ग्रकतिगीः'

## श्रीमती पंडिता चमाराव विदुषी

बहुवर्षाणि देशार्थे दीनपद्मावलम्बिना, कृषकाणां सुमित्रेण कृतो येन महोद्यमः।

श्रपूर्व - कीर्तियुक्तस्य निःस्पृहस्यानहङ्कृतेः , माहात्म्यमस्य भूपानां वैभवाच विशिष्यते ।

वयमाङ्ग्लयुगे बद्धा भविष्यामोऽधिकाधिकम् , विवशा दुर्बेलाश्चेति बोधितं दूरदर्शिना ।

स्वबान्धवानसौ पौरान्मोह - सुप्तानबोधयत् , स्वधर्मः परमो धर्मो न त्याज्योऽयं विपद्यपि ।

कर्षकाणां स्थितिं तेषां कष्टमूलं च वेदितुम्, त्यक्तभोगो विपद्द-धुर्मामे प्रामे चचार सः।

जीवन्तोऽपि न जीवन्ति परदास्य - धुरन्धराः , पारतन्त्र्यमुदाराणां मरणादति रिच्यते ।

ब्रद्भुतं तस्य माहात्म्यं शास्ति यत्किल भारतम्, विभूतिःकापि सा दिव्या न शिक्तः खलु मानुषी।

निच्चिप्तं विधिना तेजस्तिसमन् गान्धौ महात्मिन , जन्मभूमि तमोग्रस्तां विद्योतियतुमात्मनः ।

तस्मादघर्मनाशाय प्रशान्तेः स्थापनाय च , गान्धिरूपेण भगवानवतीर्णः किमु स्वयम् १

भारतावनिरत्नाय सिद्धतुल्य - महात्मने , गान्धिवंश - प्रदीपाय गीतिमेतां समर्पये ।

## जय जय !

श्री ईशदत्तः शास्त्री 'श्रीशः' साहित्य-दर्शनाचार्यः, काशी

जय जय युग-जागरण्-विघायक ! मूर्त-भारत-स्वाभिमान जय कोटि-कोटि-जन-नायक !

जय हे मृदुल-मधुर, मङ्गलमय, मनुजमूर्तिघर!निर्जर! जय निश्छल, जय निर्मल, जय हे निर्मद, जय निर्मत्सर! जय श्रजातशत्रों नवीन, जय वशीकरण-मधु-निर्मर!

स्मित-संवर्षण, भुवन-विभूषण, जय गीताया गायक! जय जय युग-जागरण-विधायक!

ज्वाला-जुषां विजय-संजीवन, जाग्रत-जन-भय-मञ्जन ! ज्योतिर्मय, जय जगत्प्राया, जय जगद्वन्द्य, जन-रञ्जन ! जगतामेकमात्रजीवातो, जगती - गत - सुनिरञ्जन !

'जनताकृते जीव शरदां शतमार्य-धर्म-परिचायक'! जय-जय युग-जागरण-विधायक!

## रकागतम्

श्री वादरायणः

( लन्दनस्थ-गोलमेज-परिषदः परावर्त्तनकाले )

श्रुत्वा त्वन्नवशान्तिमन्त्रमपरं निस्तब्धभूतं जगद् हिंसास्त्राणि वृथेति सत्यमवनौ ज्ञातं च सर्वेर्जनैः ; त्वं देवोऽसि समस्तमानवकुते त्वं सेवको वै परः शब्दे या तव शक्तिरस्ति महती स्वातन्त्र्यदात्र्यस्तु सा।

घन्योऽयं दिवसः प्रसन्नवदनाः सर्वे जना स्नागता नार्यः कुङ्कुमवर्णयुक्तवसना स्नम्मोघितीरस्थिताः ; बाला स्नत्र तव प्रभाव-करणौराकर्षिता मीलिता हिंसाया जगदुद्धरन् जनगुरो प्रस्थागतः स्वस्ति ते।

# जीयाचिरं स इहं मारतपारिजातः

#### स्वामी श्रीभगवदाचार्यः

यः पारतन्त्र्यमिखलं सततं समूलं श्रीभारतस्य च विलोपयितुं सयतः ; काराग्रहं परिपुनाति तु साम्प्रतं यो जीयाचिरं स इह भारतपारिजातः।

यहर्शनेन सहसा हृदयेषु नृःणां नित्यं समुद्धसित शान्तिमहापयोधिः ; कौपीनमात्रपरिधान उदात्तचेता जीयाचिरं स इह भारतपारिजातः ।

यस्यात्मशिक्तमनघां बहुलं च धैर्ये बुद्धि परां च दृदतां परमां च शान्तिम् श्राश्रित्य भारतमचिन्त्यसमृद्धिमागा-जीयाचिरं स इह भारतपारिजातः।

यस्यैव बुद्धिमनुसृत्य च भारतीया पारं व्रजेद्धि जनता परतन्त्रताब्धेः । मान्यः सतां जगति शश्वदजातशत्र्-जीयाचिरं स इह भारतपारिजातः ।

# गांधी सोऽयं जयतु—

श्री भदन्तशान्तिभिद्धः, शान्तिनिकेतनम्

नान्यं दृष्ट्वा किमिप शरणं मानसे भीतभीता दैन्यं नीता जननयनयोधूर्तं - दुःशासनेन ; पाञ्चालीव श्रयति जनिभूर्यं परित्राणहेतोः पातुं लोकाञ्जगति स चिरं जीवतान्मोहनोऽयम्।

धर्मे प्राहुर्यंभिह सुगताः सर्वनिवैंरभावं तं संश्रित्याचरति विमलां संयतो योऽच चर्याम् ; दुःखं सर्वे करुण्हृदयः प्राणिनां हर्तुकामो गान्धी सोऽयं जयतु भुवने बोधि-सत्त्वानुगामी ।

# गांधी-गोविंद

महाकवि श्री जगन्नाथदास 'रत्नाकर'

जानि बल पौरुष विद्दीन दलहीन भयौ

श्रापने बिगाने हूँ कटाई जाति काँघी है।
कहै 'रतनाकर' यों मित गित साधी मची

जाकी क्रांति-वेग सों श्रसांति महा श्राँघी है।
कुटिल कुचारी के निगीरन मुखारी पर

बक्र चाहि चक्र चरखे की फाल बाँघी है।
प्रसित गुरंड-प्राह श्रारत श्रयाह परे

भारत-गयंद को गोविंद भयो गाँघी है।

हिन्दी

3

## गांधी-गौरक

#### कविरत्न पं० सत्यनारायण

जय जय सद्गुन सद्न श्रिखल भारत के प्यारे!
जय जगमधि श्रनविध कीरित कल विमल उज्यारे!
जयित भुवन-विख्यात सहन प्रतिरोध सुमूरित!
सजन सम भ्रातृत्व शान्ति की सुलमय स्रिति!
जय कर्मवीर त्यागी परम, श्रातप-त्यागि-विकास-कर!
जय यस-सुगंधि-वितरनकरन, गांधी मोहनदास वर!

जय परकाज निवाहन कृत बन्दीग्रह पावन!
किन्तु, मुदित मन वही भाव मंजुल मनभावन!
मातृमक्त जातीय भाव-रक्त्य के नेमी!
हिन्दी हिन्दू हिन्द देश के साँचे नेमी!
निज रिपुही को अपराध नित, छमत न कंछु शंका धरत।
नव नवनीत समान अस, मृदुल भाव जग-हिय हरत।

जय विपत्ति मैं धैर्य धरन श्रविकल श्रविचल मन!

हद त्रत शुच निष्कपट दीन दुखियन श्राश्वासन!
जय निस्स्वारथ दिव्य जोति पावन उज्जलतर!

परमारथ प्रिय प्रेम-बेलि श्रलवेलि मनोहर!
तुमसे बस तुमहीं लसत, श्रीर कहा कहि चित भरें दें

सिवराज प्रतापऽक मेज़िनी, किन-किन सो तुलना करें!

यहि श्रवसर जो दियो श्रात्मबल को तुम परिचय,
लची निरंकुश शक्ति श्रई मुदमई सत्य जय।
जननी जन्मभूमि भाषा यह श्राज यथारथ,
पूत सपूत श्राप जैसो लहि परम कृतारथ!
लिख मोहन मुखचन्द तब, याके हृदय उमंग है!
त्रयताप हरत मनमुद भरत, लहरत भाव तरंग है!

हिन्दी

#### स्यागतम्

#### श्री मुंशी श्रजमेरी

स्वागत हे शुचि, शुद्ध, सरल, महनीय महात्मा, भावमयी, भयहीन, भव्य भारत की आत्मा! स्वागत मोहनदास, कर्मचन्दात्मज गान्धी, विदित श्रहिंसा-त्रती, विश्व के श्रचरज गान्धी!

स्वागत हे श्रीरामचरण - पङ्का - श्रनुरागी! शुद्ध सतोगुण मूर्ति, तथा रज-तम के त्यागी! स्वागत निज कर्तव्य कार्य के करनेवाले! दिलतोद्धारक भाव देश में भरनेवाले!

स्वागत हे संसार पूज्य, भारत के नेता! जीव मात्र के मित्र, जगत भर के शुभचेता! स्वागत शुचि सङ्कल्प, मनोबल-रूप तपस्वी, तन-मन-धन देशार्थ समर्पक महा यशस्वी!

स्वागत हे सर्वोच्च धर्म के सच्चे ध्यानी! कर्मवीर हे स्थितप्रश्ं! गीता के ज्ञानी! राजनीति जो रही सदा से छुलिनी माया, शुद्ध बना दी उसे पलट दी उसकी काया!

देव ! दिव्य संदेश देश को दिया आपने , श्रमृतोपम उपदेश देश को दिया आपने ! सत्याग्रह का शस्त्र देश को दिया आपने ; खादी का वर वस्त्र देश को दिया आपने !

किस प्रकार उपकार आपके गिन-बतलावें ! मिहमा अमित-अपार, पार हम कैसे पावें ! विमु-विभूति हैं आप, उठाने हमको आये , हम अजान थे, इसीलिए पहचान न पाये।

धीरे - धीरे किन्तु श्रापको जान रहे हम , उर श्रन्तर उपदेश श्रापका मान रहे हम । परियात भी हम कार्य रूप में उसे करेंगे , पराधीनता-पाश काट भवसिन्धु तरेंगे।

## दिख्य दशमृति

#### साहित्य-वाचस्पति श्री पं० त्रयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरित्रौध'

जय जय जयति लोकललाम ! सकल मंगल धाम ।

भरत भू को देख अभिनव भाव से अभिभूत, राममोइन रूप घर भ्रम - निधन-रत ग्रविराम । विविध नवल विचार विचलित युवक दल अवलोक, रामकृष्ण स्वरूप में ग्रवतरित बन विश्राम। विपुल त्राकुल बाल विधवा बहु विलाप विलोक, विदित ईश्वरचन्द्र वपु धर स्ववश्च कृत विधि बाम। वेद विहित प्रथित सनातनधर्म मथित विचार, दयानन्द शरीर घर शासन निरत बसुयाम । यतन प्राय समाज शोधन की बताई नीति, बिहर रानाडे हृदय में विदित कर परिणाम! एकसत्ता मंत्र से ही धर्म की श्रव शक्ति, रामतीर्थं स्वरूप घर उर हार कर हरिनाम। दलित वंचित व्यथित महि में की अचिन्तित क्रान्ति, बाल गंगाधर तिलक बनकर अलौकिक काम। राजनीति विधान की विधिहीनता को हीन, गोखले गौरवित तन धर बिरच सित मनि श्याम। तिमिर पूरित भरत भू में ज्योति भर दी भूरि, मदनमोइन मूर्त्ति घर बनकर भुवन - श्रिमिराम । विविध वाधा मुक्तिपथ की शमन की रह शान्त, मंजु मोहनचन्द में रमकर विहित संग्राम । मातृ महि हित रत करे हर हृदय कुत्सित भाव, द्रवित उर 'इरिश्रोध' गुंफित दिव्य जन-गुण्याम ।

नाना कार्य विधायिनी निपुण्ता नीतिश्रता विश्रता, न्यारी जाति हितैषिता सबलता निर्मीकता दच्चता, सबी संजनता स्वधर्म मितिता स्वच्छन्दता सत्यता, हिन्यों की दश मूर्ति देशजन को देती रहे दिन्यता!

## महात्माजी के प्रति

#### श्री मैथिलीशरण गुप्त

तुम तो प्राण दे चुके वापृ! स्वयं उन्हें साधारण जान , कृपया कमी न करना अब फिर अपने दिए हुए का दान। उन्हें न्यास सा रखना आगो!

श्रब उन पर श्रिधिकार उन्हीं का, उनमें हैं जिनके भगवान ! लिया सँभाल उन्होंने जिनको किया शक्ति भर उनका मान ! श्रीर भाग्य हैं जिनके जागे !

### जय गांधी

श्री लोचनप्रसाद पांडेय

द्यार्य ! द्रापके यत से, भारत हो स्वाधीन !

शुभ स्वराज भोगें सभी, हों दुख दैन्य विहीन !

रामराज्य का दृश्य फिर, देखें भारतवर्ष !

कालियुग में फिर प्रकट हो, त्रेता का उत्कर्ष !

कुषक रहें ऋण्यमुक्त सब, हों शिक्तित सचिरित्र !

प्रति यह को पावन करे, देशी वस्त्र पवित्र !

देशमक्ति परिपूर्ण हो, जनता दृदय उदार !

लहें ब्रहिंसा-धर्म में, शान्ति अखिल संसार !

#### मारत-सपूत

डा॰ रामप्रसाद त्रिपाठी, डी॰ एस-सी॰ प्रयाग विश्वविद्यालय

साबरमती के तट जाग्यों मंत्र साबर है जाके ढिंग यंत्र हून नैक चिल पाने हैं, फूँकि के बिदेसी-तंत्र, फूँकि के सुदेसी-मंत्र यंत्रन की यंत्रणा सों देसिह बचाने हैं; कर मैं न अस्त्र अरु घर मैं न वस्त्र पै अश्रस्त्र देश हू को जो सुशस्त्रहि गहाने हैं, ऐसो व्रतधारी, बलधारी, तपतेजधारी मारत-सपूत देवदूतिह लजाने हैं।

## नि:शस सेनानी

#### श्री माखनलाल चतुर्वेदी

( महास्माजी के दिच्या अफ़ीका के सत्याग्रह पर लिखित )

फिसलते काल-करों से शस्त्र, कराली कर लेती मुँह वन्द ; पंचारे ये प्यारे पद-पद्म, सलोनी वायु हुई स्वच्छन्द ! 'क्लेश !'-यह निष्क्रमों का साथ, कभी पहुँचा देता है क्लेश ; लेश भी कभी न की परवाह, जानते इसे स्वयम् सर्वेश ।

'देश ?'—यह प्रियतम भारत देश, सदा पशु-वल से जो बेहाल ; 'वेश ?'—यदि वृन्दावन में रहे, कहा जावे प्यारा गोपाल । द्रौपदी भारत माँ का चीर, बढ़ाने दौड़े यह महराज ; मान लें, तो पहनाने लगूँ, मोर-पंखों का प्यारा ताज !

उधर वे दुःशासन के बन्धु, युद्ध-भिन्ना की भोली हाथ; इधर ये धर्म-बन्धु नभ-सिन्धु, शस्त्र लो, कहते हैं—'दो साथ,' लपकती हैं लाखों तलवार, मचा डालेंगी हाहाकार; मारने-मरने की मनुहार, खड़े हैं बलि-पशु सब तैयार।

किन्तु क्या कहता है आकाश ! हृदय ! हुलसो सुन यह गुंजार ; पलट जाये चाहे संसार, 'न लूँगा इन हाथों हथियार! ' 'जाति !'-वह मज़दूरों की जाति, 'मार्ग !' यह काँटोंवाला सत्य ; 'रंग !' अम करते जो रह जाय, देख लो दुनिया भर के मृत्य ।

'कला !'-दुिलयों की सुनकर तान, नृत्य का रंग-स्थल हो धूल ; 'टेक !'- अन्यायों का प्रतिकार, चढ़ाकर अपना जीवन-फूल । 'क्रान्तिकर होंगे इसके भाव !' विश्व में इसे जानता कौन ! 'कौन सी कठिनाई है !' यही, बोलते हैं ये भाषा मौन !

'प्यार !' उन हथकड़ियों से श्रीर, कृष्ण के जन्मस्थल से प्यार ! 'हार !'-कन्धों पर चुमती हुई, श्रनोखी ज़ंजीरें हैं हार ! 'भार !'-कुछ नहीं रहा श्रव शेष, श्रक्षिल जगतीतल का उद्धार ! 'द्वार !' उस बड़े भवन का द्वार, विश्व की परम मुक्ति का द्वार !

पूज्यतम कर्म-भूमि स्वच्छन्द, मची है उठ पड़ने की धूम ; दहलता नभ-मंडल ब्रह्मांड, मुक्ति के फट पड़ने की धूम ।

## हे जुरस्य धारा पथ-गामी !

#### श्री वाल्कृष्ण शर्मा 'नवीन'

हे विशुद्ध, हे पूर्ण बुद्ध, सुनिरुद्ध तृष्ण हे संन्यासी! हे ज्वलन्त, हे सन्त, शान्त हे, हे अनन्त के अभ्यासी !! मानवता की तुम प्रहेलिका, जगती के तुम अचरज है! हे विकास की विकट समस्या, श्रेष्ठज हे, जय ग्रन्त्यज हे !! योगयुक्त है, शोकमुक्त है, यज्ञमुक्त हे बलिदानी! हे अपमानित, हे सम्मानित, श्री गुरुदेव परमज्ञानी! हे प्रलयंकर, हे शंकर, हे किंकर, हे निष्ठुर स्वामी! परमसेव्य हे तुम चिर-सेवक, श्रो कर्मठ, श्रो निष्कामी !! हे जुरस्य-धारां-पथ-गामी, हे जगमोहन, जय-जय हे! युद्धवीर हे, रुद्धपीर हे, नीति-विदोहन जय-जय हे! श्रनय विजय हे श्रम्य-निलय हे, सदय हृदय पापच्चय हे! हे कृतान्त से का कूट तुम, जीवन-दायक मधुपय हे! धन्य हुई यह वसुधा वृद्धा, मानवता यह धन्य हुई! तव विभ्रवकारी प्रसाद से भय-भावना नगएय हुई !! ये मिट्टी के पुतले भी बद्-बद् लड़ गढ़ चढ़ने दौड़े, क्या ही फूँके प्राण् कि इतने सिंदयों के बन्धन तोड़े ? श्राज उठी है श्रश्रुत स्वर-लहरी जगती के श्रम्बर में, एक नवल उत्साइ-वीचि फैली है सकल चराचर में। ग्राज शस्त्र-ग्रस्तों की घातें ख़ूब कुण्ठिता हुई भली, "अकोधेन जिनेकोधम्" की क्या ही चर्चा नई चली! श्रहो, विश्व के हृदय-पटल को कम्पित कर देनेवाले! श्रहो, कराल, मृदुलता से मानव-हिय भर देनेवाले। त्रान त्राहिंसा सत्य, शान्ति की परिधि विश्वव्यापिनी बनी, यह त्राकुंचित तटिनी जग-विह्नावक मन्दाकिनी बनी। देव, तुम्हारे एक इशारे में है उथल-पुथल जग की, उदिधि-गॅमीर कराठध्वनि में है आभा विश्वव के रँग की। म्रस्थि-पुंज में यज्ञ-कुराड की ज्वालाएँ ये प्रकट रहीं, श्रो प्रचएड तापस, बस-बस, जग भस्मसात् होवे न कहीं!

## पहात्तर वर्ष

#### श्री सियारामशरण गुप्त

ये पछत्तर वर्ष सुप्रम, ये पछत्तर वर्ष,
पा गया है राष्ट्र का तारुग्य परमोत्कर्ष!
रात दिन प्रति प्रहर पल पल,
सतत गति में सतत उज्वल,
बढ़ रहे करने शतकृतु योग का संस्पर्श,
यह महत्तर वर्ष नव नव, यह महत्तर हर्ष!

मिल गया है समय की प्रतिकूलता का रोष , खिल गया है राष्ट्र-उर का अपन शतदल-कोष।

मरण - मूर्च्छा से सचेतन , जागरण का उच्च केतन उड़ उठा है सर्व-समुदय का लिये सन्तोष , मिल गया है करठ को जीवन जयी उद्घोष । व्याप्त है संहार-विष से जब नमस्थल सर्व , धन्य है तब यह हमारा अप्रमर जीवन-पर्व !

पार कंर आया गहन-घन, दमन के दुर्लघ्य गिरि-वन, गगन की इस उच्चता में रज्जु-बन्धन खर्ब, शस्त्र के भुजबल भुजङ्गम का गलित है गर्व।

भुक रहा है दूर तक जिसके लिए भवितव्य , निमत हैं हम निकट में श्रद्धा लिये निज नव्य ।

भुवन हो प्रिय - प्रेम - दी द्वित , शुचि श्रिहिंसा में परी द्वित , श्राज नव निर्वेर-पथ हो विश्व को गन्तव्य , श्राज का श्रानन्द हो चिर काल का कर्तव्य !!

## बापू के मित

युग प्रवर्तक कवि श्री सुमित्रानंदन पंत

तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे श्रस्थ-शेष, तुम श्रस्थिहीन ! तुम शुद्ध बुद्ध श्रात्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन ! तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें श्रसार मव शून्य लीन ; श्राधार श्रमर, होगी जिस पर मावी की संस्कृति समासीन ।

तुम मांस, तुम्हीं हो रक्त-श्रास्थि, निर्मित जिससे नवसुग का तन ; तुम घन्य ! तुम्हारा निःस्व त्याग है विश्वभोग का वर साघन ! इस मस्मकाय तन की रज से जग पूर्णकाम, नव जगजीवन ; बीनेगा सत्य श्राहिंसा के तानों बानों से मानवपन !

सदियों का दैन्य तिमस्त त्म, धुन तुमने कात प्रकाश-स्त ; हे नग्न ! नग्न-पशुता ढँक दी बुन नव संस्कृत ानुजस्य पूत ! जग पीड़ित छूतों से प्रभूत, छू श्रमृत-एर्श से हे श्रस्रूत ! तुमने पावनकर, मुक्त किए मृत संस्कृतियों के विकृत भूत !

मुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज; जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के, भन के मनोज। जड़ता, हिंसा, स्पर्धा में भर चेतना, आहेंसा नम्र आज ; पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज!

पशु बल की कारा से जग को दिखलाई स्रात्मा की विमुक्ति ; विद्वेष, घृणा से मनुजों को, सिखलाई दुर्जय प्रेम-युक्ति । वर अमप्रस्ति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीत युक्ति ; विश्वानुरक्त है स्रानासक ! सर्वस्व त्याग को बना भुक्ति ।

सहयोग मिला शासित जन को शासन का दुर्वह हरा भार ; होकर निरस्न, सत्याग्रह से रोका मिथ्या का बलप्रहार। बहु मेद निग्रहों में खोई ली जीगीं; जाति, ख्य से उबार ; दुमने प्रकाश को कह प्रकाश, श्री' श्रंधकार को श्रंधकार!

उर के चरखे में कात सूद्म युग-युग का विषय जनित-विषाद ; गुंजित कर दिया गगन जग का, मर तुमने श्रात्मा का निनाद ! रॅग-रॅंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन, श्राशा, स्पृहा, 'हाद ; मानवी-कला के सूत्रधार हर दिया यंत्र कौशल प्रवाद !

जड़वाद जर्जरित जग में तुम अवतरित हुए आतमा महान! यंत्रामिभूत युग में करने मानव जीवन का परित्राण। बहु छाया = विम्बों में खोया पाने व्यक्तित्व प्रकाशमान; फिर रक्तमांस प्रतिमाओं में फूँकने सत्य से अपर प्राण!

संसार छोड़कर प्रहण किया नर जीवन का परमार्थ सार; अपवाद बने मानवता के, श्रुवनियमों का करने प्रचार! हो सार्वजनिकता जयी, अजित! तुमने निजत्व निज दिया हार; लौकिकता को जीवित रखने तुम हुए अलौकिक, हे उदार!

मंगल शशि लोजुप मानव थे, विस्मित ब्रह्मांड परिधि विलोक ; तुम केन्द्र खोजने ब्राए तब सब में व्यापक गत राग शोक । पशु पत्ती पुष्पों से प्रेरित उद्दाम-काम जन - क्रान्ति रोक ; जीवन इच्छा को ब्रात्मा के वश में रख शासित किए लोक !

तुम विश्वमंच पर हुए उदित, बन जग जीवन के सूत्रधार; पट पर पट उठा दिए मन से, कर नर चरित्र का नवोद्धार। ग्रात्मा को विषयाधार बना, दिशि पल के दृश्यों को सँवार; गा गा — एकोहं बहुस्याम, हर लिये भेद, भव भीति-भार!

एकता इष्ट निर्देश किया, जग खोज रहा था जब समता ; ग्रंतर शासन चिर रामराज्य, ग्री' वाह्य ग्रात्महन श्रज्ञमता। हो कर्मनिरत जन, रागविरत, रित विरित व्यितिकम भ्रम ममता ; प्रतिक्रिया क्रिया, ग्रवयव साधन, है सत्य सिद्धि गितयित ज्ञमता।

साम्राज्यवाद का कंस, वंदिनी मानवता पशु बलाकांत ; शृंखला दासता, प्रहरी बहु निर्मम शासन-पद शिक्त भ्रांत । कारायह में दे दिव्य जन्म, मानव श्रात्मा को मुक्त, क्रांत ; जन शोषया की बदती यमुना तुमने की नतपद प्रस्त शांत ।

कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, बहु धर्म जाति गत रूपनाम । बंदीजग जीवन, भूविभक्त, विज्ञान मूढ जन प्रकृति-काम ; श्राए तुम मुक्त पुरुष ! कहने— मिथ्या जड़ बंधन सत्यं राम ; नानृतं जयति सत्यं मा मैः, जय ज्ञानज्योति ! तुमको प्रशाम !

#### प्रणाम

#### श्रीमती महादेवी वर्मा

हे धरा के अप्रमर सुत ! तुमको अशेष प्रसाम ! जीवन के अजस्य प्रसाम ! मानव के अनन्त प्रसाम !

दो नयन तेरे, घरा के अखिल स्वमों के चितेरे, तरल तारक की अमा में बन रहे शत-शत सबेरे, पलक के युग शुक्ति-सम्पुट, मुक्ति-मुक्ता से भरे ये, सजल चितवन में अजर आदर्श के अंकुर हरे थे, विश्व जीवन के मुकुर दो तिल हुए अमिराम! चल-च्ला के विराम! प्रणाम!

वह प्रलय उद्दाम के हित श्रमिट बेला एक वाणी, वर्णमाला मनुज के श्रिषकार की, भू की कहानी, साधना-श्रद्धर, श्रचल विश्वास ध्वनि-सञ्चार जिसका, मुक्त मानवता हुई है श्रिर्थ का संसार जिसका, जागरण का शंख-स्वन, वह स्नेह-वंशी-प्राम! स्वर-छान्दस्विशेष!प्रणाम!

साँस का यह तन्तु है कल्याण का निःशेष लेखा, घरती है सत्य के शतरूप सीधी एक रेखा, नापते विश्वास बढ़-बढ़ लच्च है ग्रब दूर जिंतना? तोलते हैं श्वास चिर संकल्प का पायेय कितना, साध कण-कण की सँभाले कम्प एक ग्रकाम!

कर युगल, बिखरे च्यां की एकता के पाश जैसे, हार के हित अर्गला, तप-स्थाग के अधिवास जैसे, मृत्तिका के नाल जिन पर खिल उठा अपवर्ग-शतदल, शिक्त की पिव-लेखनी पर भाव की कृतियाँ सुकोमल, दीप-लो सी उँगलियाँ तम-भार लेतीं थाम! नव आलोक लेख! प्रयाम!

38

स्वर्ग ही के स्वप्न का लघु खयड चिर उज्ज्वल हृदय है, काव्य कहणा का, घरा की कल्पना ही प्राण्मय है, ज्ञान की शत रिश्मयों से विच्छुरित विद्युत-छुटा सी, वेदना जग की यहाँ है स्वाति की च्यादा घटा सी, टेक जीवन-राग की, उत्कर्ष का चिर याम! दुख के दिव्य शिल्प! प्रणाम!

युग चरण, दिव श्रौ' घरा की, प्रगति पथ में एक कृति है, न्यास में यित है सजन की, चाप श्रनुकूला नियति है, श्रंक है रज श्रमरता के सन्धिपत्रों की कथायें, मुक्त, गित में जय चली, पग से बँधी जग की व्यथायें, यह श्रमन्त द्वितिज हुआ इनके लिए विश्राम! संस्ति सार्थवाह! प्रणाम!

शेष शोणित विन्दु, नत भू-भाल पर है दीप्त टीका, यह शिरायें शीण, रसमय कर रहीं स्पन्दन सभी का, ये सुजन जीवी, वरण से मृत्यु के, कैसे बनी हैं? चिर सजीव दधीचि! तेरी श्रस्थियाँ सञ्जीवनी हें! स्नेह की लिपियाँ, दलित की शिक्तयाँ उद्दाम! इच्छाबद्ध मुक्त! प्रणाम!

चीरकर भू व्योम को, प्राचीर हों तम की शिलायें, अनिशर-सी ध्वंस की लहरें गला दें पथ दिशायें, पग रहे सीमा, बने स्वर रागिनी सूने निलय की, शापथ धरती की तुमें औं आन है मानव-हृदय की, यह विराग हुआ अमर अनुराग का परिणाम! हे असि-धार पथिक! प्रणाम!

शुभ्र हिम-शतदल-िकरीटिनि, किरण कोमल कुन्तला जो, सिरत तुंग तरंग मालिनि, मरुत-चञ्चल अञ्चला जो, फेन-उज्ज्वल अतल सागर चरणपीठ जिसे मिला है, आतपत्र रजत-कनक-नम चिलत रंगों से धुला है, पा तुमे यह स्वर्ग की धात्री प्रसन्न प्रकाम! मानववर! असंख्य प्रणाम!



शुभ्र हिम-शतदल-िक्षरीटिनि, किरण कोमल कुन्तला जो, सिरंत तुंग तरंग मालिनि, मक्त-चञ्चल श्रञ्चला जो, फेन-उज्ज्वल श्रतल सागर चरणपीठ जिसे मिला है, श्रातपत्र रजत-कनक-नम चिलत रंगों से धुला है, पा तुमे यह स्वर्ग की धात्री प्रसन्न प्रकाम! मानववर! श्रसंख्य प्रणाम!

चित्रः श्रीमती महादेवी वर्मा की तूलिका से।

—पृष्ठ २०



वापू महान्

श्री कुमारिल स्वामी, शान्तिनिकेतन के सौजन्य से

## लोहे को पानी कर देना !

#### श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान

जब जब भारत पर भीर पड़ी, श्रसुरों का श्रत्याचार बढ़ा; मानवता का श्रेपमान हुश्रा, दानवता का परिवार बढ़ा। तब तब हो करुणा से प्लावित करुणाकर ने श्रवतार लिया; बनकर श्रसहायों के सहाय दानव दल का संहार किया।

दुख के बादल हट गए, ज्ञान का चारों त्रोर प्रकाश दिखा; किव के उर में किवता जागी, ऋषि-मुनियों ने इतिहास लिखा। जन-जन में जागा भक्ति-भाव, दिशि-दिशि में गूँजा यशो गान; मन-मन में पावन प्रीति जगी, घर-घर में थे सब पुरयवान।

सतयुग बीता, त्रेता बीता—यश-सुरिम राम की फैलाता; हापर भी आया, गया—कृष्ण की नीति-कुशलता दरशाता। किलयुग आया—जाते जाते उसके गाँधी का युग आया; गाँधी की महिमा फैल गई, जग ने गाँधी का गुण गाया।

किव गद्गद् हो श्रपनी श्रपनी श्रद्धांजिलयाँ भर भर लाए; 'रोमा रोलाँ', 'रिव ठाकुर' ने उल्लिखत गीत यश के गाए। इस समारोह में रज-कण्-सी मैं क्या गाऊँ १ कैसे गाऊँ १ हतनी विभूतियों के सम्मुख घबराती हूँ कैसे जाऊँ १

तुनियाँ की सब श्रावाज़ों से जो ऊपर उठ उठ जाती है; लोहे से लोहा बजने की श्रावाज़ उस तरफ़ श्राती है। विज्ञान, ज्ञान की परिधि श्राज श्रबं नहीं किसी बन्धन में है; सब श्रोर एक ही बात एक ही चर्चा यह जन-जन में है।

कैसे लोहे में धार करें १ कैसे लोहे की मार करें १ मानव दानव बन किस प्रकार ऋापस में घोर प्रहार करें १ चल जाँय तोप जल जाय विश्व; बम लेकर निकले वायुयान, लोहे के गोले बरस पहें वर्षा की वूँदों के समान।

रेश

यह लोहे के युग की महिमा—श्मशान बन गए प्राम प्राम;
यह लोहे के युग की खमता मिट गए घरा के धाम धाम।
इस लौह-पान ने क्या न किया—जीवित प्रामों को गड़ा दिया;
इस लौह-ज्ञान ने क्या न किया—गिरजे से गिरजा लड़ा दिया।

उस त्रोर साधना है ऐसी इस त्रोर श्रशिद्धित त्रों त्रजान ; फावड़ा कुदाली वाले ये—मज़दूर त्रौर भोले किसान।

आशा करते हैं एक रोज वह अवतारी फिर आवेगा; आसुरी कृत्य करके समाप्त फिर दुनिया नई वसावेगा। पर किसे ज्ञात था जग में वह अवतरित हो चुका है ज्ञानी; जिसके तप-बल से फुके सभी दुनिया के ज्ञानी विज्ञानी।

वह कौन ? एक पुट्टी भर का श्रध-नंगा सा बूढ़ा फ़कीर; जिसके माथे पर सत्य-तेज, जिसकी श्राँखों में विश्व-पीर। जिसकी वाणी में शिक्त, भेद जो कुलिश-कपाटों को जाती; जिसके श्रन्तर का प्रेम देख श्रिस-धारा कुंठित हो जाती।

वह गाँधी हम सबका 'बाप्रू' वह ग्राखिल विश्व का प्यारा है; वह उनमें ही से एक जिन्होंने ग्राकर विश्व उबारा है। हैं बुद्ध सुखी, उसमें ग्रापने ही परम-धर्म का ज्ञान देख; हैं ईसा ख़ुश बलिदान देख पैग्रम्बर ख़ुश ईमान देख।

बह चलीं तोप, गल चले टैंक, बन्दूकें पिघली जाती हैं;
सुनते ही मंत्र ग्रहिंसा का ग्रपने में ग्राप समाती हैं।
पाषाण-हृदय जो थे देखों वे ग्राज पिघल कर मोम हुए;
मैं 'राम' बन्ँ इस ग्राशय से, 'रावण' के घर में होम हुए।

है यही ब्रादि गाँधी-युग का, जो बापू ने विस्तारा है; हैं यहीं ब्रान्त लोहे के दिन, जिनका विज्ञान सहारा है। विज्ञानी की है परम सिद्धि जग को लोहे से भर देना; है हँसी-खेल द्यमको बापू! लोहे को पानी कर देना।

इस तुकवन्दी में सार नहीं पर पूजा की दो बूँदें लो; इन बँदों में छोटा-सा कर्ण उन पावन बूँदों का भर दो। जो आगा खाँ के महलों में छल छल करती, थी छलक पड़ी; उन दो विभूतियों की स्मृति में बरबस आँखों से ढलक पड़ीं।

## विश्ववंद्य बापू

#### डा॰ रामकुमार वर्मा, प्रयाग विश्वविद्यालय

कियाशील दृढ़ हाथ श्रीर मुख पर मृदुतम मुस्कान, कठिन साधना से निकली हो जैसे सिद्धि महान! एक तेज—जिसमें कितने सूर्यों का श्रम्पुत्थान, एक मंत्र—जिससे श्रिमिशापों से निकले नरदान, स्वर जो विश्व-ताप की सब श्रनुभूति लिए है साथ, है स्वतंत्रता के प्रदीप-सा पराधीन के हाथ!

ये सब जैसे हैं विभूतियाँ जो लेकर अनुराग, बापू! सजित करने आईं आज तुम्हारा त्याग! वही त्याग—जो वैभव के स्वप्नावसान का ज्ञान—बनकर जागृत है जीवन के च्या-च्या में सुख मान! विश्व-संपदा छोटी है, इतना महान है त्याग! पद-वंदन के लिए तुच्छ लगती है स्वर्थ-प्राग!!

कर्मयोग के साधक ! तुम हो निर्बल के बल राम ! कितने कएठों में गूँजा है आज तुम्हारा नाम ? विश्ववंद्य ! तुमने खोजे हैं निष्प्राणों में प्राण । किया तुम्हीं ने जीवन में जीवन का नव-निर्माण ! छिद्रों में संगीत भरा, कर दिया उन्हें स्वर-द्वार , तुमने लघु संकेत किया, गूँजा सारा संसार ।

बापू ! तुमको पाकर युग का धन्य हुआ इतिहास ! आज तुम्हारा वर्तमान ही है भविष्य की साँस ! जिस पथ पर गतिशील तुम्हारी छाया का आकार , है उस पथ पर ही स्वतन्त्रता का मंगलमय द्वार ! सुन पड़ता है वीर-गीत सुन पड़ता है जय-नाद , विजय सामने ही है बापू ! दो तुम आशीर्वाद !

## बाष् !

#### श्री उदयशंकर भट्ट

बापू, तुम भारत के भाल की रेखा नवः लेखा नवः स्वधंनी विशाल के नंदित प्रबुद्ध-पोत श्रोत-प्रोत श्रंबर में स्फटिक निरभ्र-शुभ्र लहरों की कल्पना से जीवन से ज्योतिपंज। भारतीयता के, नव-भारतीयता के एक सद्विवेक अभिषेक; शुद्ध बुद्ध प्राणों के पावन प्रबुद्ध जागो-जागते ही रहो, कल्प कल्पांत तक दूर जब तक न हो-ग्रहो, मानव का ज्ञान शुद्ध, मानव का प्राण शुद्ध; मानव की वाणी, कर्म, दया, चमायुक्त पूर्ण ? इस महाकाल की दंष्ट्रा में वज्रपंज शोखित के सागर समग्र व्यम्र हो बहते हैं, बहते हैं जिनमें ग्रसंख्य प्राण प्राणियों के चीत्कार ! हाहाकार, स्वर विकार, मन्द तार तीव्रतर तीव्रतम, सविशेष निर्विशेष। देश देश कुंठित किंकर्त्तव्यमूद । देख रहे वे ही सब एक आस-व्यास लिये रचा की दीचा की; मिचा को शिचा को दोगे न क्या उन्हें नव प्राण नव ज्योति ?

## ग्रंजिल

#### देवपुरस्कार विजेता श्री दुलारेलाल भागव

प्रमा प्रभाकर देत जिह, साम्राजिह दिनरात, ताहू को इत-प्रम कियो, छिन गांघी-हगु-पात। सिव गाँघी दोई भये, बाँके माँ के लाल, उन काट्यो हिन्दून दुख, इन जग-हग-तम जाल। गुरु गांघी ते ज्ञान ले, अनहद चरखा जोर, भारत-सबद-तरंग पे, बहति मुकुति की श्रोर।

## स्वागत खराड मलय में

श्री "दिनकर"

'जय हो', वन भंखाड़, उदासी छायी, स्वागत कौन करें ? चरणों में अर्पित मिथिला के अश्रु-गंडकी की लहरें! वन्दनवार सजा मुरक्ते किसलय, सूखे वनफूलों से, मार्ग भाड़ती वैशाली लोहू से भरे दुकूलों से।

पथ विदीर्गं, सरसी उद्देलित, हाय, किघर तुमको लाऊँ ? वनवासी, गृह-हीन, कहो हे देव ! कहाँ मैं विठलाऊँ ? मंकृत हुन्रा पुर्य नम जिसके स्रादि मंत्र मंकारों से , गदा गया इतिहास जहाँ लिच्छिवियों की तलवारों से ,

जगा किपल का ज्ञान जहाँ, प्रकटी सीता सी कल्याणी, जहाँ मंत्रद्रष्टा गौतम की ध्वनित हुई पावन वाणी। उस महान भू के प्राङ्गण में यह कैसा बिलदान हुन्ना है तज निदेह सिद्धियाँ चलीं किसका भीषण न्नाहान हुन्ना है

किन पायों का कुटिल शाप ? क्यों वैभव का रस मंग हुन्ना ? उजड़ गया वसता सुद्दाग, माता का भुज निस्संग हुन्ना। स्वागत, खरड-प्रलय-प्राङ्गण में छिन्न-भिन्न मंकारों से , स्वागत, शैलराज-तनया मिथिला की दीन पुकारों से ।

मातात्रों की ख्राह, सुहागिन का जलता सिन्दूर यहाँ, क़र्ज़ों की भ्यपूर्ण गहनता, ख्राज चिता का नूर यहाँ। स्वागत, भस्मीभूत कर्णगढ़ के वैमव की धूलों से, स्वागत, 'मीर'-चमन के मोहक उन मुर्भाये फूलों से।

भाँक रहे सुर खड़े गगन पर मानवता की जाँच हुई, कनक कसौटी पर है यह भीषण विपत्ति की आँच हुई। हिरिश्चन्द्र, शिवि नहीं, किसी जननी ने कर्ण न पोसा है, श्रो नवयुग दधीचि! तेरा ही हमको बड़ा भरोसा है!

## बंदना-गीत

#### श्रीमती तोरन देवी शुक्ल 'लली'

कितनी आशा कितनी अद्धा कितना विश्वास सजाने में ? कितना वैभव कितना गौरव गांधी की गरिमा गाने में ? कितना साइस उल्लास भरा ग्रादेशों के ग्रपनाने में, हे देव ! उसे कैसे रच दूँ शब्दों के ताने बाने जग जीवन के पहले चाण में जननी से पहला परिचय था, परिचय भी एक ऋलौकिक सा, यह मन यह तन सब निर्भय था ; जब ब्रॉंख खुली कुछ चेत हुब्रा, जननी जीवन बंधनमय था , वेदना, विकलता, विफल रोष, मन में भय मिश्रित विस्मय था। कितनी लजा संकोच व्यथा अपना परिचय बतलाने में ? हे देव ! उसे कैसे रच दूँ शब्दों के ताने बाने ऐसे ही में तुम मिले श्रौर सौभाग्य हमारा जाग उठा धन-सत्ता के मदमत्तों के प्रति एक विचित्र विराग उठा ; कुछ थिकत,व्यथित कुछ,दलित पतित जनका सोया अनुराग उठा, हृदयों के कोने कोने से फिर सत्य - ब्राहिंसा राग उठा। कितना गौरवान्वित हुआ राष्ट्र तुम जैसा धन अपनाने में ? हे देव! उसे कैसे रच दूँ शब्दों के ताने

# तुम हो महान् !

तुम हो महान !

तुम परम पूज्य, तुम गुण - निधान ! सब कार्य तुम्हारे मनभावन, पद-चिह्न बने हैं श्रिति पावन , मैं मन्त्र मुग्ध-सी देख रही, कैसे गाऊँ श्रब मधुर गान ! तुम हो महान !

जीवन में जाग्रति को भरने, सारे जग को ज्योतित करने, 'सत्याग्रह' का यह महामन्त्र है ग्राज तुम्हारा ग्रमर दान! तुम हो महान!

श्रो भारत माता के नन्दन! युग-युग तक होवे श्रिमनन्दन! श्राँखों के खारे पानी से मैं देती तुमको श्रर्ध्य-दान! तुम हो महान!

## बापू के ग्रांसू

श्री जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द'

एक च्या, दो अश्रुक्या लघु, मूक, निर्मल ! दूसरे ही च्या उठा चुपचाप वस्त्र का कोना, विकम्पित हाथ से, ले गया वह पोंछ अपने साथ मानो विन्दुओं में वेदना के सिन्धु दो!

हिल उठा श्रामूल च्य-भर श्रचल दृद्ता का वही गिरि, वज्र भी जिसको नहीं पाता हिला कद्ध पश्चबल के दमन-श्राघात का। देखते ही रह गए सब; दूसरे ही च्या पुनः वह शान्त, स्थिर, निष्कम्प था। बाँध था जो एक, युग-युग से बँधा, एक च्या श्राया व्यथा का वेग ले, टूटता-सा ज्ञात वह उसमें हुआ; साथ लेकर दूसरा च्या आ गया **त्रात्म-संयम** का सहारा, वह सुपरिचित, वह पुराना। देखते ही रह गए सब, पुनः प्रत्येक मर्यादा ऋखरिडत । ग्रर्थशताब्दि से भी श्रधिक जो साथ थीं सुख-दुःख में, संघर्ष में ; व्याप्त जिनसे ग्राखिल जीवन : श्रमित स्मृतियाँ जुड़ चुकी थीं विविध जिनके साथ ! जो प्रथम आईं किशोरी एक बन श्रपरिचित यह में श्रजान किशोर के; सत्य-पथ के पथिक पति का साथ दे श्रद्धा-सहित, कर मूक सेवा, त्याग, तप की साधना अति-दीर्घ. बन गई 'माँ' दलित-शोषित मनुजता की !

सामने , 'बा' को उठाकर, रख रहे परिजन च्रिता पर। पोंछु डाले अश्र जिनके, देखते वे नयन अपलक। श्राँसुश्रों से भी न पति के धुल सका शव त्यागिनी का; अश्रु जल का भी न खुल कर पा सकी वह अर्घ्य अन्तिम! था सदा पति ने सिखाया-"त्याग जीवन भर करो जग के लिए; किन्तु, अपने हेतु तुम, कुछ न लेना, कुछ न पाना !" स्नेह के करा तो, करोड़ों मानवों में बँट गए; रिक्त पति की रिक्तता की रह गई थीं स्वामिनी वह । एक च्या चाहा-सिमटकर स्नेह वह, ग्रश्र-गंगा बन, मिगो दे ग्रन्त में स्नेह की एकान्त उस श्रिधकारिणी को । पर, विफल वह एक च्रा का यत्न था। दसरे ही ख्या नयन जल-हीन 'बापू' के हुए। स्निग्ध ज्यों-के-त्यों बने ही थे हृदय उधर श्रगणित मानवों के स्नेह से, हो चुका निःशेष था जो सब, कभी का बँटकर उन्हीं के बीच में। या अभी खोया सहायक वह अथक, जो सजीव प्रतीक था मानो बना विश्व-भर के सब प्रशंसक-वर्ग के विश्वास का। सहचरी, अर्घीगिनी भी अब गई, जो अकेली मूर्ति प्रतिनिधि-रूप थीं श्रचल श्रद्धा को श्रमित श्रनुयायियों की । श्रन्त के सकरण च्यों में, नाम के दो विफल 'श्राह्वान 'उनको ये मिले ; 'श्रश्र' दो पोंछे गए इनके लिए। लुट गए श्राधार दोनों, हो गए स्मृति-शेष कारा-वास ही में देखते ही रह गए लोचन चिताएँ सामने ! किन्तु, अपने आपके प्रति ही सदा श्रिधिक निष्ठुर हृदय बापू का रहा i

पी अपनी व्यथा का सब हलाहल आप ही ! व्यक्तिगत दुख छिपा उस उच्छ्र्वास में, जो करोड़ों पीड़ितों की वेदना के ज्ञान से, उठ हृदय से, व्याप्त हो रहता उसी में।

सान्त्वना दी थी जवाहरलाल को श्रौर बन्दी राष्ट्रपति श्राज़ाद को, जो न द्यांतिम अलक भी थे पा सके धैर्य का संदेश मेजा, मौन द्वारा, प्रार्थना के मार्ग से। पर, स्वयं तम आज जब हो उसी चृति से दुखी बापू हमारे, कौन तुमको धैर्य दे ? कौन पोंछे अश्र ? श्रीर किसमें शक्ति, तुमको छोड़कर ? तुम स्वयं दुःखी, स्वयं ही धैर्यदाता ! सिन्धु का तुफ़ान रोके कौन १ कौन ऐसा, सिन्धु ही को छोड़कर ? श्रनल-गिरि की करे ज्वाला शांत ? कौन ऐसा शक्तिशाली है, स्वयं गिरि के सिवा ?

तुम वचन के संयमी, श्राचरण के संयमी तुम, वसन, भोजन के, विचारों के चिरन्तन संयमी तुम, हढ़ रहे हो ! किन्तु, दुख के संयमी तुम, श्रश्रुश्रों के संयमी, रूप यह हढ़तर तुम्हारा ! वेदना श्रवरुद्ध किससे है हुई ! मौन रह सहना इसे क्या है सरल ! हृदय फट जाता व्यथा-श्रवरोध से !

तुम सहो, तुम सहोगे ही ; सब हिलें, पर, गिरि न हिलते !

चरणतल में है पड़ी जो सुष्टि विस्तृत, प्यार उससे, भार उसका !

कर्म के, कर्तव्य के बन्दी, अचल तुम ! अश्रु दो, हाँ, अश्रु दो पर, वे निमिष भर ही रहे ! सह गए आघात तुम रह मौन ही ; और यह दिखला दिया— मनुज ही हो तुम, परंतु, महान हो !

साधना अविचल तुम्हारी
और कुछ भी तो असंभव है नहीं
विश्व में यदि करे मानव साधना।
पर, समी तो साधनारत हैं नहीं,
सह नहीं सकते सभी यों दुःख को
विश्व के अगिष्ति मनुज इस शोक के
प्रबलतम आधात से
रो रहे हैं, हो रहे विचलित, दुखी!

वेबसी में, बन्धनों में, दीर्घ कारावास में जो, चित उठाई, अश्रु पोंछे, पृथक् जनता से रहे तुम, दूर— सब सममते वे, हृदय जिनको मिला सममते मूल्य हैं बापू, आँसुओं का ये तुम्हारे कोटि-कोटि स्वदेशवासी;

श्रौर यह भी हैं समभते वे सभी, जो ले चुके निज मातृभू की मुक्ति का वत—

"मूल्य देना है हमें इन आँसुओं का रक्त के निज विन्दु देकर !"

## मिद्दी के दिए

#### श्री 'केससी'

कंचन तन बन निखरे निखरे! जल रहे आज चालीस कोटि मिट्टी के दिये सनेह भरे!

किस प्रेम-पुजारी के प्राणों में ऐसी है चिनगारी-सी श्रे छू जिससे मिट्टी के पुतले बनते आरती सँवारी सी! किसके इंगित पर जगा आज मारत का सुप्त भाग्य-तारा श्रयह कौन धरातल उदयाचल पर जिससे फूट ज्योति-धारा

छा गई हिन्द-सागर तट से उत्तर-हिमगिरि शिखरे-शिखरे। कंचन तन बन निखरे निखरे!

मिट्टी के दिये सनेह-पिये, शीतल ज्वाला की शिखा लिये, 'हमसे न जले कोई हम जल-जल दें प्रकाश'—यह हौंस हिये। ये देख चुके आँधीवाली बिजली पिशाचिनी की माया, ये देख चुके बारूद गैस से कंपित यूचप की काया,

ये देख चुके बुक्त गया प्रतीची में मानवता का चिराग , सूली पर टर्गा दानवों की है उसकी 'मरियम' का सुद्दाग ! जल रहे दीप श्रम्लान किंतु दे यदिप चतुर्दिक् तम छाया , इसिलये कि इन पर प्रभु की फैली करुणा की श्रंचल छाया।

इसिलिये कि इनको 'मुिक्त-पुजारी' का यह है पावन निदेश, तुम दो प्रकाश मत देखो यह प्यारा स्वदेश है, या विदेश! मिट्टी के दिये! स्त्राज प्राची के ये मुहाग-सिंदूर बने, जग प्रेम-ज्योति हित ये स्त्रनन्त श्रीमन्त नखत शशि सूर बने;

तुम जलो मुक्ति की आग हिन्द के गाँव-गाँव खेरे-खेरे, आ सत्य पुजारी! चिनगारियाँ तुम्हारे चहुँ दिशि में बिखरें! आ मुक्ति-मशाल! बढ़ो आगे पीछे यह दीपावली चली, देखो स्वागत के लिये हिन्द की मुख-संपति कमला निकली!

देवता तुम्हीं ने इस सोई मिट्टी में नवल प्राण प्रेरे। जल रहे आज चालीस कोटि भिट्टी के दिये उमंग-भरे! कंचन-तन बन निखरे निखरे!

#### स्वागत

#### श्री गोपालसिंह नैपाली (गोलमेज परिषद से लौटने पर)

स्वागत, ऐ मोइन, इस तट पर भारत के श्रामिमानों से, हिन्दू, सिक्ख, मुसलमानों, ईसाई श्रौर पठानों से, भूले-भटके गुरखों से, बंगाली वीर जवानों से, इनसे, उनसे, सभी जनों से, जननी की संतानों से।

हिम पर्वत पर रहनेवाले शंकर के वरदानों से, गौतम, नानक के, रहीम के, ईसा के फ़रमानों से, गंगा के गीले श्राँस से बिजली के बलिदानों से, छुप्परहीन कुटी में बसरीबाले दीन किसानों से।

हिमिगिरि के ठंडे मस्तक से, विन्ध्या के ठंडे मन से, यमुना-तट के ताजमहल से, कुचले दिल के रोदन से, वृन्दावन की सूखी पत्रभड़ से, जननी के बंधन से, पल-पल में माँ की छाती पर होनेव।ले नर्तन से।

काश्मीर के सड़े फलों से, हिन्दू- मुस्लिम दंगल से, गौरव-इत, उजड़े 'ढाका' के फटे-पुराने मलमल से, स्वागत है रीते हाथों का बन्दी के कर निर्मल से, स्वागत स्वागत होनहार भावीं भारत के मंगल से!

उतर-उतर जल्दी इस तट पर,गिन मां के दिल की धड़कन, देख, नाचने को श्रॉगन में श्रादुर है जब नव-चेतन, बचपन बीता, मरा बुढ़ापा, श्राया है श्रव पागलपन, बहती चारों श्रोर हवा है, उबली श्राहों की सन-सन!

बागडोर ले हाथों में खब, बिलवेदी पर रथ ले चल । जिस पथ से गतवर्ष गये थे, हमें वही ख्रब पथ ले चल ! जितने हैं ये नाग मयंकर, उन सबको तू नथ ले चल ! छोड़-छाड़ ख्रब सात समुन्दर गंगा ही को मथ ले चल !

# श्री गांधी जी के जन्म-दिक्स पर मारतमाता की क्याई!

( जब गांधीजी विकायत में थे ! )

#### श्री 'वच्चन'

श्रहा ! दो श्रक्त्बर है श्राज, जन्मदिन मोहन का है श्राज, प्रकृति त् हर्षित होकर ख़ूब सजा श्रपना श्रति सुन्दर साज ! बुला ला जाकर मृदुल समीर, तीव्र गति बहे छोड़कर नाज़, कि जिसमें हर पत्ते से श्राज नफ़ीरी की निकले श्रावाज़ !

ग्रा गई, पहिले कर यह काम—बादलों को दे यह सन्देश— करें नम-नौबतालाने बैठ नगाड़े पीट निनादित देश! फूलकर लार्ये मादक गंध प्रकृति कह दे फूलों से ग्राज, लतान्त्रों से कह दे, वे वृत्य करें, फूलों के सजकर साज!

विहंगों से जा कह दे स्त्राज खोलकर गले करें कल-गान, मधुर कलरव से सारी देश - दिशायें हो जायें गुंजान! प्रकृति जा कश्मीरी के पास, हमारी मालिन जो हुशिक्षार, बता स्त्रा, उसको होगा स्त्राज लगाना घर पर वंदनवार!

गगरियाँ गंगा-जमुना लिये करेंगी आकर स्वयं सिंचाव, आज मीतर-बाहर सब ओर उन्हें करना होगा छिड़काव! चाँद दिन में ही आये आज लिये कूची, किरयों के तार, चाँदनी से दे दिन में पोत मीतरी घर की सब दीवार!

लगे जो फल हों मेरे बाग, उन्हें मालीगण लायें आज, तोड़ ताज़े, मीठे पहचान बाँस की डाल-डालियों साज! आज मैं दीन जनों को न्योत कराऊँगी मोजन भरपूर, शुमाशिष जिनका मेरे लाल को लगे जो बैठा जा दूर!

जन्मदिन त्रानंदित इस वर्ष बना मुझको न सका भरपूर ; हृदय जल-जल उठता है आज सोचकर मोइन मुझसे दूर !

किस तरह जन्म-दिवस की आज बधाई पहुँचे अति सुकुमार ! हमारे प्राण लाल के पास किस तरह, मेरा प्यार-दुलार !

खींच लो स्नेह-सिलल हे तात हृदय के उठते तुम उच्छवास ! बनो बादल का दुकड़ा एक उड़ो प्यारे मोहन के पास ! दिवस में करना उसपर छाँह सलोना जहाँ हमारा लाल, महफ़िलों में जैसे छिड़काव, बरसना उस पर सन्ध्या काल !

पहुँच उसके कानों के पास बूँद में कहना धीमे, स्नेह विरिह्णी मां का आया आज बरसने तुम्ह पर बनकर मेह! तुम्हारा जन्म-दिवस है आज दूर तुम इसका दुःख महान, मेजती हूँ आशीष स्वरूप स्नेह-जल-मुक्ताओं की माल!

पकड़ बिठलाती अपनी गोद पास यदि होते मेरे लाल, फेरती शिर आशिष के हाथ चूमती तेरे दोनों गाल! लगा छाती से अपनी वत्स! तुमें कर लेती च्या भर प्यार, पिलाती दुह बकरी का दूध, खिलाती फल-मेबे दो-चार!

तुमें तो आती इस पर लाज, लिये अपने तुमा सुकुमार, सलोना पुत्र दिया जो मेज विलायत सात समुन्दर पार! कामना मेरी मंगल-पूर्ण रहे हर जगह तुम्हारे साथ; तुम्हारे ऊपर छाया रूप कोटि अस्सी हो मेरे हाथ!

हमारे श्रंचल का शृंगार जिये युग-युग मोहन, भगवान ! छिने मत मुक्त गुदड़ी का लाल, माँगती एक यही वरदान ! ले लिया कूर काल ने छीन हमारा गुर्ण, गौरव, सम्मान, बचाना हे भगवान कृपालु, बुढ़ाई का मेरे श्रिभमान!

गया है तू मेरे जिस काम सफलता उसमें देगी मोद,
मुक्ते, पर यदि असफल हो पुत्र, किलकते आना मेरी गोद!
मुक्ते है इसकी क्या परवाह, मुक्ते क्या लाता मेरा लाल,
भरे या ख़ाली आये हाथ लगा लूँगी छाती तत्काल!

भले ही मैले, फटे कुनस्त्र ढकें यह मेरी सूखी खाल, चमकते हों यदि तुक्तसे गोद जवाहर, हीरे, मोती लाल!

## युगदेकता से—

#### श्री ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी

कौन ! तुम युग-देवता ! साकार-हो उठे, सुनकर विकल भव का कहण चीत्कार ! नाश की काली श्रमा सा घिर रहा तम-तोम ! उड़प क्या, हैं खो गये जिसमें स्वयं रिव-सोम !! खो गये ! हाँ, खो गये वे, श्रौर वे घर, नगर, जन-पद, सतत गंजित था जहाँ पर ऐक्य का स्वर इस तमिस्रा में अजाने — श्रम भरे से-भ्रम भरे से - बेसहारे, बेठिकानें-भूल अपना लद्द्य, निश्चल सो गये वे। श्रीर वे पथ —श्रटपटे, श्रनजान से पथ-एक ग्रुम-संकल्प ही जिनका कि था अथ एक चंचल साध जैसे -चले थे निर्वाध जैसे क्या पता, किस ब्रोर मुझकर खो गये वे ! किस पतन के गर्त में जाकर समाहित हो गये वे ?

श्रीर वे शुभ फूल साध्य के श्राराध्य की शुभ श्रम्चना के फूल, भरा था जिनमें कि जनहित साधना का गन्ध, भूमता था विश्व श्रिल मधु-श्रन्थ! इस तिमिर में श्राज वे शुभ साधना के फूल, हो रहे हैं वासना के दैत्य की पद-धूल।

द्रौर वे मधु बोल—
प्राया के वे प्यार डूबे बोल,
जो विहँग से स्वरों के मृदु चंचु चंचल खोल,
स्वरित करते थे गगनवन मधुर मधु-सा घोल,

रुद्ध हैं — ग्रवरुद्ध; ग्रपना खो चुके हैं गान; सिसकते हैं कएठ में उनके विफल ग्राह्वान!

श्रीर जग में छा रहा है तरुण हाहाकार ! देवता, युगदेवता तब तुम हुए साकार !

मनुजता के हृदय पर जब दनुजता का नृत्य,
श्रीर शिव-साधक बना जब श्रशिवता का भृत्य,
यन्त्र-स्वर में खो गया जब प्राण् का चिर गान,
सुर विमोहक स्वरों का जब एक रहा संघान,
श्रीर जब है युद्ध का विकराल दानव कुद्ध,
देव सुत को देवमठ का द्वार है जब रुद्ध,
जबिक कंकर श्रीर पत्थर हुए नर का मोल,
स्वार्थ की वीणा बने जब वन्दना के बोल।

कौन करुणा के मवन का खोल मंगल-द्वार, देवता, युगदेवता, तुम हो उठे साकार!

यह श्रसीमित तिमिर, श्री' सीमित तुम्हारा दीप,
ला रहा है मुिक की घड़ियाँ समीप—समीप !
यह तिमिर की क्रूर कारा,
श्रीर तुमने किस श्रजाने—स्नेह का लेकर सहारा,
प्राण, श्रपने प्राण का दीपक उजारा !
मेह की कर, श्री' मयंकर मत्त कंकावात,
यह तुम्हारी सावना श्री' यह महा उत्पात !
श्रीर लो वह युद्ध का स्वर—प्रखर था; श्रब है प्रखरतर !
हो उठी इन बेड़ियों की क्रूरतर कंकार ।
देवता, युगदेवता, साकार !

कौन कहता है तुम्हारे व्यर्थ हुए प्रयास ! कौन कहता है तुम्हारा व्यर्थ गया प्रकाश ! तुम श्रिडिंग, तुम श्रो श्रकस्पित, जल रहे निस्पन्द; श्राप श्रपनी साधना के पूत-घट में बन्द ! तुम श्रधूमिल, श्रिडुक्त श्रन्तज्योंति के श्रागार ! देवता, युगदेवता, साकार !

ये शलम चंचल शलम पाकर तुम्हारा स्पर्श, जल उठे श्री' जग उठा लो ज्योति का नव हर्ष।

तुम्हारे अच्चर स्वरों का अमर दीपक राग, प्राण युग के प्राण में लो आज उट्टा जाग। और यह जो कर्रता का दीखता विस्तार, है सुनिश्चित यह, पराजय का प्रवल चीत्कार।

देखता हूँ मैं कि तम का यह श्रसीम प्रसार, जल उठा है श्रीर ज्योतित हो उठा संसार । श्री' तुम्हारी ज्योति का सन्देश, गूँज उट्टा; जाग उट्टा यह तुम्हारा देश । लो उठो प्रत्येक कथा से मुक्त यह हुंकार, 'कीन है जो रुद्ध रक्खे मुक्ति-पथ का द्वार!' देवता, युगदेवता, साकार!

ग्रस्थ क्या ? क्या चर्म ?

तुम तो प्राण् शाश्वत प्राण्—

तुम श्रक्षिल संसार के श्रो मूर्तिमय कल्याण !

श्रहे बापू !

तुम्हारा जय-गान—

कोटि क्एठों में जगा बन मुक्ति का श्राह्वान !

तुम किसी के मचलते से उमइते से प्यार—

चल पड़े हो श्राज करने विश्व एकाकार !

ये पतन से खहु श्री व्योम चुग्बी श्रङ्क—

सम हुए पाकर तुम्हारे प्राण् की रसधार ।

उधर लो, वह कूज उट्ठा दूर मंगल गान—

श्रा रहा है नये युग का दिव्य स्वर्ण विहान !

हो रहा है एक संस्कृति का नया श्रवतार—

देवता, वह तुम्हारी चिर-साधना का दान !

श्रीर लो श्रद्धावनत है यह श्रिष्टिल संसार— युग-पुरुष, वन्दन तुम्हारा श्राज सौ सौ बार! देवता! तुम देवता! साकार।

## तुम प्रज्वलित प्रतीक विमा के

श्री 'ग्रंचल'

- 20

तुम प्रज्वलित प्रतीक विभा के नवजागृति निर्माता! महादेश के महाप्राण नवयुगः नवसुष्टि विधाता! टूट गए सदियों के बंधन जब तुम देव पधारे। शीतल हुए तुम्हें छूकर ग्रभिशापों के ग्रंगारे। किसका मस्तक नहीं तुम्हारे चरणों पर नत होता ? किसका गौरव नहीं तुम्हारी चरण-धूलि में सोता ! सदियों में जलती है ऐसी महाक्रांति की ज्वाला। सदियों में पूरी होती है बलिदानों की माला । सदियों में आते हैं तुमसे नीलकंठ वरदानी। सदियों में पूरी होती आज़ादी की कुर्वानी! उठीं दुनिया की दीवारें—चट्टानें टूटीं प्रतिरोधों का रोष लिए जब युग की किरणें फूटीं। तुम नूतन बलिपंथ सुजेता ! तेजवंत बलदाता ! वज्रप्रहारों तूफ़ानों में जो रहता मुस्काता। रक रक जाती श्वास दमन की सुन निघोंष तुम्हारा, दीस तुम्हारी आ्राहुतियों से स्वतंत्रता का तारा। तुम सदियों की लुटी प्रजा के संघर्षों के सम्बल! पग पग पर नवजीवन के ऋध्याय लिख रहे उज्वल! त्राशा का उल्लास त्रीर त्रालोक तुम्हारा सहचर, **अविनाशी प्राणों का उद्यत दर्प तुम्हारा अनुचर।** महाकाश की जय-ध्वनि-सी दुर्दम्य तुम्हारी वास्त्री शिशिर - स्निग्ध मुस्कान तुम्हारी स्त्रो साधक ! संघानी ! हे प्रबुद्ध हे मती! राष्ट्र की जनता के सेनानी! कैसे ऋर्चन करें तुम्हारा ! रुद्ध हमारी वाखी! महाक्रान्ति के अप्रदृत विद्रोह शिखर—अधिनायक! महारुद्र ह्यो दीतकंठ! मैरव गीतों के गायक। फिर इंगित पर चले तुम्हारे विजय लुब्ध जन गण मन पग चिह्नों पर बदे तुम्हारे चुड्ध देश का यौवन।

#### काल-पुरुष

#### श्री केदारनाथ मिश्र 'प्रभात' एम॰ ए०

विश्व के हा हा रव के बीच तुम्हारा जब गुँजा श्राह्वान, तृणों के तृषित अधर को चूम दौड़-सी गई मृदुल मुस्कान, रहा जो रक्त-पान में लीन निरंतर तर्क-शिक्त के साथ, श्राँखों में घृणा श्रपार रुधिर लिपटाये दोनों हाथ, रहा जो रक्त-पान में लीन ध्वस्त कर जग की सारी कांति, ध्वस्त कर घरणी का छवि-जाल ध्वस्त कर ग्रखिल-भुवन की शांति, हृदय उस मानव का तत्काल हुन्ना विस्मय से मुख महान , कि उतरा कौन भूमि पर आज प्रेम का ले पावन वरदान! शून्य ने किया शून्य से प्रश्न,-न जाने क्यों सिहरा संसार ! कि किसके पथ पर आज अनंत अनिल उमड़ा बनकर जयकार ! कि फैला किसके तप का तेज पिघलने लगे निटुर पाषाया, द्विधा में पड़ा द्वेष गंमीर घृणा या प्रेम-कहाँ कल्याण ! चिता-लपटों के बीच ग्रधीर मैरवी भूल गई शृंगार, सोचने लगी नियति निस्तब्ध कि किसने किया मरण से प्यार। देख भूतल पर क्रांति समग्र देखकर रुका प्रलय का कारड, चिकत्-सा देख कि तम के बीच ध्वंस से बचा खड़ा ब्रह्मायड । उठीं शंकर की ग्राँखें नाच खिंचा ग्राधरों पर उज्ज्वल हास कि मानो लहरों पर रंगीन जगा हो सोते से मधुमास। देख पति की चितवन में दिन्य नाश के बदले नव उल्लास पुलक-श्राकुल श्रंगों में देख अपरिचित एक नवीन हुलास। उमा की वाणी खुली अधीर—''प्रलय के प्रमु! यह कैसा हर्ष ! रहे हग आज हगों में देख नया पल, नया दिवस, नव-वर्ष । विहँसकर हँसकर फिर चुपचाप सजा धीरे से पन्नग-माल, शिवा को कर उमंग से प्यार दिया शिव ने उत्तर तत्काल, ''स्वर्ग का सुधासिक अमिराम अमर मंगल-आलोक अन्ए, हुआ अवतरित धरा पर धन्य प्रिये ! घर काल-पुरुष का रूप । कि जिसने लिया द्वेष को चूम घृषा को दिया इदय का प्यार, कि जिसने ली श्वासों में बाँध सजल-करुणा की दीन-पुकार !"

38

कि जिसने दिया व्यथा को अअ, अअ को जल उठने का माव, कि जिसने त्फानों के बीच छोड़ दी अपनी जीवन-नाव; कि जिसने पिया प्रेम से भूम विश्व का सकल घृणा-अपमान, किया था जैसे मैंने देवि ! सुरों के लिए इलाइल-पान। रूप घर काल-पुरुष का आज भूमि पर उतरा वह आलोक, कि जिसने तनिक हगों से देख लिया उन्मत्त प्रलय को रोक। कि जिसके शब्दों से सुकुमार रहे मेरे ज्वाला-कण भाँक; पुरातन का सौन्दर्य नवीन दिया जिसने कण-कण में आँक। कि जिसकी निर्मल कीर्त्त अखण्ड लिये नम-चुम्बी गिरि-पाषाण, कि जिसके प्रण-प्रदीप की ज्वाल रही छू मानवता के प्राण।" हुए गौरीपति ज्यों ही मौन, किया नवयुग ने जयजयकार, विश्व ने देखा भाव-विभोर, रहे तुम खोल मुक्त का द्वार!

## गृह-गृह हो नित नृतन अभिनंदन

श्री चन्द्रप्रकाश सिंह एम० ए०

यह हिमगिरि जिसका पौरुष है, गंगा तप की उज्ज्वल गरिमा ? है अटल सत्य-सा उदित सूर्य, आलोकित दिशि-दिशि में महिमा। जिसके अन्तर की करुणा का वरुणालय वह लहराता है, जिसके यश के मधु-सौरम को आमोदित पवन लुटाता है,

जिसके नयनों से उठ उठ घन जगती का जीवन बन जाते, सब शोषित, शापित, संतापित, जिससे हैं शीतलता पाते, जिसके स्वप्नों में जाग रहा संस्तृति का मंगलमय उपक्रम, जिसकी वाग्री में व्यंजित है निज देश-धर्म का श्रेय परम,

वह गांधी नव-युग-जायित की श्राँधी-सा उठता श्राया है, वह मोहन जन के मन-नम पर शुचि कर्म-चन्द्र बन छाया है। वह श्रजर, श्रमर हो, श्रच्य हो, भारत के प्रायों का प्रिय धन! वह सहस्रायु हो, चलता हो यह-यह नित नूतन श्रिभनंदन!

## मांधी गीत

88

#### प्रो० विश्वनाथप्रसाद

तुम देवों के देव बने!

मानवता के सत्य हुए सब युग-युग के सपने!

पग-स्पर्श से प्राण पा जगी पाषाणी जनता,

हथकड़ियों में अप्राज़ादी का राग लगा बजने।

तुम देवों के देव बने!

अप्राणित द्रौपदियों के दुःशासन ने वसन हरे,

श्रुगायत द्रापादया के दुःशासन न वसन हर, लगे सदय तुम चक्रपाणि श्रज्ञ्य पट फट सजने। तुम देवों के देव बने!

हिंसा-प्रतिहिंसा पिशाचिनी दनुज-तृत्य में मग्न , चले द्यात्म-बलिदान-मन्त्र से मनुज-त्रास हरने। तुम देवों के देव बने!

अगिन अगिन से, वैर वैर से शान्त किया किसने श अतः प्यार से अनाचार संहार किया तुमने।

तुम देवों के देव बने। ग्रास्त्र-शस्त्रमय दैत्यों से निर्भय निःशस्त्र डटे, ग्रीर लगे दुर्दानवता के ग्रांग-ग्रांग कटने।

तुम देवों के देव बने ! मेद-माव मिट गए सर्ग के वर्ग-वैर बिसरे , राजा-रंक लगे सम स्वर से तव जय-जय रटने ।

तुम देवों के देव बने!

काली जल-भुन हुई सभ्यता की लाली न रही, ग्राम तब सुने पुकार सभ्यता के शिशु बने-ठने।

तुम देवों के देव बने ! तृषित पिश्व-हित लिए अमृत वर कब से देव खड़े ? सर्वनाश ! आया न जगत जो दौड़ यहाँ बचने।

तुम देवों के देन बने! है पुरुषात्तम! जीवन से तम टले, ज्योति सरसे, परम-धर्मं विलसे जग में ऋग्रा-ऋग्रा हों स्नेह-सने। तुम देवों के देव बने!

<sup>₩ &</sup>quot;बहिंसा परमो धर्मः।"

#### महामानक

#### श्री पाएडेय नर्मदेश्वर सहाय

उस दिन बोल उठी अनजाने, नीरव-सी वन की छाया; जब अनन्त में महाज्योति के सागर-सा कुछ, लहराया। किरण-करों से युग-मन्दिर का खोल किसी ने द्वार किया; स्वागत-पंथ पर दम्भी-नगपति, ने भी हृदय पसार दिया।

चिकत विश्व ने कहा महामानव की छाया डोल रही; हिय - हिय की धड़कन में उसकी, मंगल-वाणी बोल रही। गूँज उठा नम बार बार जब, युग ने जय-जयकार किया; पुलक-पुलक युग उठा, धरा ने निज सर्वस जब वार दिया।

चूम चर्ण श्रमिवन्दनीय फिर उस मिट्टी की काया के , श्वास श्वास में गौरव-गर्मित गीत बाँध उस छाया के । चिनगारी बन उठी कल्पना, प्रण-प्रदीप सुलगाने को ; श्रात्म-प्रलय का मंत्र फूँक, जाग्रति की ज्योति जगाने को ।

खुलीं चेतना की श्राँखें, वाग्यी की ज्वाला फैल चली; नम को हिला, हिला घरग्यी को, कम्पित कर गिरि शैल चली। बाधा-बन्धन श्रपने ही लघु-तम में श्रन्तध्यीन हुए, श्रश्रु महामानव के युग-वीग्या के मंग्रल-गान हुए।

पतन — ग्रम्युदय-पथ के पन्थी, कॉप रहे, वह जाता है, लपटों में मी मुस्काकर, श्रागे ही पैर बढ़ाता है। श्रासपास जो खड़े श्राँच से, जल जाते घबराते हैं, किन्तु मरण के सम्मुख भी, उसके पग बढ़ते जाते हैं।

युग की सजग चेतना का, प्रतिनिधि पौरुष का ज्वार प्रवल , त्याग श्रौर तप का प्रतीक, पीड़ित का कातर प्यार सजल । मुट्ठी भर हिंडुयाँ, ज़रा-सी मिट्टी हल्की-सी धड़कन , श्रात्म-प्रलय की धुन श्रन्तर में, लेश न होठों पर सिकुड़न ।

हग में शक्ति कि स्वयं रोक ले, श्रपनी गति से महाप्रलय ! जान हथेली पर, ख़तरों से प्रेम, महामानव की जय!

## देव !!

#### श्री राजेश्वर गुरु

देव ! इम कैसे कहें तुमको घरा की वस्तु ? नन्हे दीन सारे बन्धनों से मुक्त इस विस्तीर्थ लघुता मरी समता पर महान उमार हो तुम !

श्रहे मानव, देव ही कैसे कहें ? देवत्व की साकार तुम श्रविकार प्रतिमा, किन्तु, जो उर किये सावित, प्यार हो तुम— नहीं तुम श्रद्धाजनित उस इला की मावना से युक्त जिसमें मिक्त का साइस मुलस देवत्व की मिहमाग्नि में ऊपर न उठ पाए चरण की धूलि से;

हम विनत दुर्बल सशंक्ति मानव हृद्य पाकर तुम्हें, खोने न देंगे, पास हो तुम कहो कैसे मान लें हम देव तुमको मानवोपरि प्राण ! बनकर देव मानव ही रहो तुम देव-सा होने न देंगे।

'दिव्य ! छोटे दो नयन में दूर के किस देश की आमा भरें तुम कौन ! जो आदिम युगों से घरे नाना रूप, नाना वेश जग के किसी घन-तम-लोम-व्यापी श्रंघ कोने में चिरंतन प्रज्वलित किस दीप की सिमटी किरन के प्राण्दा आलोक से ही जागते हो !

वरद-कर की शरद ज्योत्स्ना विकीरित करते हुए, इतभाग मानव किन्तु हम ! जो जानकर भी नहीं तुमको जान पाते !!

हे ज्योतिपुञ्ज अन्प ! हे गॅमीर शान्त प्रशान्त ! इस अति पाप-संकुल विश्व को जो याचना के नयन फैलाये तुम्हारी विकीरित हर किरन का प्यासा उसे संजीविनी दो ज्योति की, वह जी उठे !

## उपचार विनय

#### श्री कृष्ण्चन्द्र शर्मा 'चन्द्र'

बापू ! तुम वैसे बापू हो ?
कभी कभी पर भ्रम होता है—
कहीं वहीं तो नहीं आ गया, जो चीरोदिष में सोता है ।
राशि नाम की भी वह ही है, और जागरण-वंशी वह ही
शान्ति-दूत वह कुरुचेत्र का अब भी भार वही ढोता है ।
महारास में जैसे
श्रुति की सभी ऋचाएँ नाच रही थीं ।
चीर-हरण में मुक्त-आत्मा-सम्मुख नग्न विराज रही थीं ।
आज क्या नहीं वैसे ही हम नंगे भूखे साथ तुम्हारे ।
हिष्ट आपकी भी वह ही है जो जब सब कुछ आँक रही थी !
कठिन जाल है हीन हाल दानों पर लाल छुटे जाते हैं, आप
रोष का दावानल पीकर चुपचाप घुटे जाते हैं,
यही अवस्था रही,
व्यवस्था तो फिर किस के लिए करोगे ?
इन्द्र कोप से बचा लिए जो, अब वह प्राण छुटे जाते हैं !

## बापू के करगारें में

श्री निरंकार देव सेवक एम. ए.

मारतीय जन-मन के स्पन्दन, जीवन के ध्वनिकार, जा की पुंजीभूत मिक श्री' श्रद्धा के श्राधार! तन से बृद्ध, प्रकृति से बालक, मन से युवक समान, मारत के तुम एक मात्र हे श्राप रूप भगवान्! श्रुचिता शील दया की प्रतिमा, तुम ममता की मूर्ति! नास्तिक होते हुए जगत् में तुम ईश्वर की पूर्ति!! श्राज तुम्हारे हाथों में है राष्ट्र-धर्म की डोर, इसकी गति-क्रम घुमा किरा दो तुम चाहो जिस श्रोर! बृब रही दुबल मानवता महायुद्ध-में भधार, कितने उत्सुक नयन रहे हैं तुमको श्राज निहार! लेकर कर में सत्य श्रहिंसा की दोनों पतवार, तुम्हीं करोगे इस दुिलयारी के बेड़े को पार!

### बाष्

श्री श्रीमन्नारायण श्रव्रवाल, सेकसरिया कालेज, वर्धा

सत्य श्रिं के मंदिर में, रहे सदा हो श्रटल पुजारी, दिलत श्रिकंचन श्रवल जनों के, चिर सेवक श्रनन्य हितकारी। निज शरीर को जला-जलाकर श्रालोकित करते हो जग को, सुलम बनाते त्याग तपस्या से स्वदेश के दुर्गम मग को। संत! तुम्हारी मानवता ने ही मुक्तको खींचा है। विमल प्रेम जल से तुमने नित मनुज-हृद्य को सींचा है।

# अ रामनाथ गुप्त

श्ररे, कौन हम-सा बड़भागी, श्ररे कौन हम-सा पावन, हम पद-दलितों के हित दौड़े नंगे चरण शरण - अशरण , ख़ब, ग्राज प्रत्यत्त हो गई कगा-कगा-व्यापक ज्योति गहन, बापू के प्राणों में प्रकटे निखिल जंगत् - पति रमा - रमण्। मक्तों की परिपाटी का विश्वास अचल हमने देखा, कर्मयोगियों की अद्धा का वास विमल हमने देखा, ज्ञानि - जनों का शुद्ध बुद्धि - उत्कर्ष धवल हमने देखा, 'निर्वल के बल राम' श्रानास्था के युग में इमने देखा। उकठ - कुकाठ देखते इसमें दाहक स्फुलिंग की ज्वाला , श्ररे क्रान्तदृष्टा महान यह फेर रहा चिर गति - माला , दानवता के ऊपर यह मानवता की विजय - पताका, पूर्ण अखरडं अजेय शक्ति का गाया इसने नव साका। युग-युग के पीड़ित मानव की आहों का यह एकमात्र बल , दलित हृदय के अश्रदलों का यही एक त्रिभुवन में सम्बल , हिंसा - महाशास्त्र का कीलक, यह भैरव नटनागर शंकर, श्रचल धरित्री का साधक यह, परम श्रहिंसा-धर्म-धुरंधर ; मारतमाता की माला का यह सुमेर-मानव-शिर-भूषण, युग-युग के अवतारों का यह चरम विकास-दिव्यतम पूषण ; इसके चरणों से सत्युग का देख रहे हम श्रमिनव उद्भव, खुत्ते हृदय से गले मिलेगा जिसमें प्रति मानव से मानव।

# बन्द्न-गीत

#### श्री नरेशकुमार

काव्य के शत श्लोक का वन्दन तुम्हें!

धरिया-वैदिक श्वास पाकर, भी गगन शापित रहेगा, वज्र शम्पा के प्रहारों को, हिमालय सह सकेगा;

करठ में उलभीं ऋचायें , सूत्रमय हों हर शिरायें ;

एक ध्रुव का सूर्य ही केवल प्रलय तक चल सकेगा ; सप्त ऋषि ले मेघ-ख्रंजलि कर रहे अर्चन तुम्हें !!

सृष्टि के सब व्यंग, मानव-कोष के अनमोल तारे, तम मिटा पाया न ये मन्वन्तरों के लेख सारे;

तिमिर तट पर सो गया है, दिवस किसमें खो गया है!

एक प्रतिध्वनि लिख रही चिर त्रादि से ही सर्ग सारे ; त्राज नूतन सर्जना में विश्व-श्रमिनन्दन तुम्हें!

चरण को क्रू आज युग के उपल में भी प्राण जागे, पा अमृत उपवास से संहार ने सब कुलिश त्यांगे;

सुजन का जागे सवेरा,
ग्राज बन्दीग्रह बसेरा;
शिक्त के संकेत देते, खादियों के रजत धागे;
कोटि जन के हृद्-कमल का ग्रगरुमय चन्दन तुम्हें।

त्राज पश्चिम की दिशा ने, पूर्व से रवि-प्रंथ पाया , गूँजता पाताल-नम तक, जो स्त्रमर सन्देश गाया ;

श्रमर ऊषाकी दिशा हो, सरल सन्ध्याकी तृषाहो; जोन संवत् घो सकें, वह नील कुंकुम दान पाया;

सौर-मंडलं कर रहा, हे विश्वगुरु ! वन्दन तुम्हें !!

## अचेना

#### श्री रामाधार त्रिपाठी 'जीवन'

तुम एक विन्दु में महासिन्धु की सत्ता! तुम एक रश्मि में रवि की निखिल महत्ता !! तुम वज्र सहश, तुम कोमल कमल-कुसुम हो, तुम हो व्यापक सर्वत्र स्वयं में गुम हो। मानव का मन क्या मोल तुम्हारा जाने ? तुम देव-देव, तुम से तो केवल तुम हो! तुम मरु-प्रदेश में सुधा-सरित की लहरी! तुम सुप्त जनों के सजग सजीले प्रहरी! तुम ज्वलित ग्रीष्म में सावन की हरियाली , तुम पतमाइ के मधुमास, विकास-प्रणाली। नैराश्य-द्वितिज पर तुम त्राशा की रेखा। तुम भरी निशा में उदित उषा की लाली। तुम हो श्रधरों के फूल हगों के मोती, तुम सभी सृष्टि के सजन समान सगोती। कितना विशाल हे देव ! तुम्हारा श्रंतर ! जिसमें जीवन की व्यथा जागती सोतो। भ्रमं के भावों से भ्रान्त विश्व का जीवन, ग्रघ-ग्रोघ-भार से श्रान्त विश्व का जीवन, मानवता के श्रग्र-दूत बन जब प्युता से त्राकान्त विश्व का जीवन। तम साँस-साँस की गति टटोलने निकले, तुम विश्व-च्यथा का ताप तोलने निकले। जब महानाश लिख रहा प्रलय का लेखा, तुम सुलम सुजन के पृष्ठ खोलने निकले। सेनानी, तुम सहचर प्यारे बासू! तुम दुखियों की श्राँखों के तारे बापू! यह कोटि-कोटि हृदयों की प्रिय अमिलाषा, जुग-जुग जग में जियो इमारे बापू! त्रम

# युग-प्रभात

#### श्री राजीव सक्सेना

नित तमावृत्त, तुम सत्-निवृत्त ज्योतित प्रकाम! श्रो जन-गण-जीवन के प्रदीप! शत शत प्रणाम! युग-युग तक तुमने सहा ताप, नत शिर, उदास, तुम जले श्रम्य जन श्रकमें एय छाया प्रकाश!

श्रो जन-गन जीवन के प्रदीप ! क्या कहूँ व्यथा ? क्या दास श्रीर सामंत - युगों की कहूँ कथा ? तुम जले श्राज पूंजीवादी यंत्रों के तल , तन श्राकांचाएँ बनी धूम्र मिल में प्रतिपल ; तुम बने कहीं जो कृषि-प्रांगण के वंश-दीप , प्रिय, ज्योति-दीन, तुम जले श्रन्त के ही समीप !

तुम दीत रहे श्रांधी त्र्ज़ों में हे श्रन्प ! तुम धन्य ! श्रमर श्रन्तुएण तुम्हारा यह स्वरूप , विश्वास हमें तुम एक दिवस हर श्रंधकार , जग में रच दोगे युग-प्रभात, श्रुचि, निर्विकार !

# बाषू ग्रीर च्यांग

#### श्री मोहन एल० गुप्त

मुट्ठी भर हड्डी का ढाँचा, फिर मी वह फौलादी साँचा। जो भी टकराया चूर हुआ, सम्मुख जो भी आया नाचा। आँधी चलती आगो-आगो, तूफ़ान बनी जिसकी छाया। पग-पग पर है भूकम्प मचा, बस 'गान्धी की जय' की माया।

कोई कहता है शान्ति दूत, कोई कहता है क्रान्ति-दूत, वह गले लगाता चलता है, हो शत्रु-मित्र, ब्राह्मण-श्रञ्जूत। हे भारत के बन्दी महान्! जर्जर जीवनके महाप्राण! किसके बन्दी तुम! दे सकते, जब श्रखिल विश्व को मुक्ति-दान!

बन्धन में ही बन्धन बनकर, लो फिर से आई वर्षगाँठ, मानव को दानव के करसे से, अब मुक्त करो मानव विराट्!

# गांधी चरकाहा

#### श्री रामदयाल पांडेय

ं त् चरवाहा, त् चरवाहा बिल्कुल चरवाहा, चरवाहा !

चरवाहे से तनिक नहीं कम, चरवाहे से तनिक न ज़्यादा , एक छोकरा चिर-श्रलबेला श्रल्हङ, मोला, सीधा-सादा ! चंचल, फ़र्तीला चरवाहा, नटखट गर्वीला चरवाहा !

छोटी-मोटी एक लँगोटी, मोटा रुखड़ा काला कंबल, करूर काल के कोप-क्रोध से बस यह रच्चक, तेरा संबल; ख्रागे उछल-उछलकर चलता डंडा पा तेरे कर का बल, दिखा-दिखा निद्रित पलकों को खाई-खंदक, टीले, जल-थल;

श्रजब जंगली तेरी स्रत श्रजब जंगली तेरा बाना, पासी के भोपड़े सजाता तोड़ फोड़ बोतल-मयख़ाना; धास खिलाता, ख़ुद भी खाता सदा घास के ही गुण गाता, अमृत को फीका बतलाता बड़े शौक से विष पी जाता!

लोट-पोटकर धूल चढ़ाता मिट्टी लेपे-पोते रहता, स्वर्ण-भस्म को रोग भयानक संजीवनी कीच को कहता; लगा लगन जंगल-भाड़ी में कहता स्वर्ण-निवास यही है, लेकर सिर पर बिजली-बादल कहता है मधुमास यही है!

कहता, इन शहरों को छोड़ों कहता, इन महलों को तोंड़ों , बन-पशु बन-वन से में खेलों कालनाम से नाता जोड़ों ;

कहता, यम से करो नहीं भय, पालो उसको पिला-पिला प्र ! कहता, नरक देव का ही है नारकीय भी पूज्य वर्ग है , उच्च स्वर्ग की घृणा नरक है पतित नरक का प्रेम स्वर्ग है ;

भय ही है विनाश का कारण, शस्त्र आत्महत्या का साधन , कहता, यही सुसंस्कृत जग है, कहता यही मुक्ति का मंग है! ऐसा दीवाना चरवाहा, ऐसा मस्ताना चरवाहा।

इसने कभी चराये जड़ भी आज चराता केवल चेतन, पशु के बन्धन खोल चुका, अब खोल रहा मानव के बन्धन! अभय किया पशुओं का जीवन कभी सुनांकर मुरली का स्वन, आज मनुज के ही स्वर से है अभय बनाता मानव जीवन!

जन्तु-मुिक के लिए किया था कभी दानवों का उन्मूलन , मनुज-मुिक के लिए मनुज की दानवता का आज विसर्जन ; स्वर्ग प्राप्ति के लिए किया था कभी घोर जप-तप-आराधन , आज धरा को स्वर्ग बनाने करता मनुष्यत्व का पूजन!

यही मुहम्मद, गौतम, ईसा गोकुल का गोपाल यही है, कालप्रस्त बन्दी मानव की प्राय्ये चियो ढाल यही है; कोई सचा निरुद्धल प्राय्यो कहता देव, ब्रह्म, परमातमा, कोई कहता धुनी-मनस्वी कोई कहता थिद्ध महातमा!

मेरा किव कहता चरत्राहा यह मानवता का चरत्राहा, जन-गणनायक का चरवाहा क्रांति-गीत गायक चरवाहा।

कहता, ऋजी चलो हग मूँदे कहता ऋजी छलाँगें मारो , दुर्बल दीन ऋंग देखो मत बढ़ो ऋमय जीतो या हारो ! है तिश्वास कि विजय मिलेगी है विश्वास खुलेंगे बन्धन , चरवाहा है ऋादि सनातन, नूतनता से भी नित नूतन !!

रहे तृथों से तुष्ट निरंतर जिसकी प्रकृति-प्रेरणा मांसल , चले निरस्न, नग्न, निर्वेदन जिसे लॉंघना अगम हिमाचल ! हो भी सकता है चरताहा जीता रहे मर्त्य में शंकर , श्रबुक्त पहेली एक स्वयं बन करता रहे त्रिलोक निरुत्तर!

रहे जगत में यदि यह जीता देता श्रमिय श्रीर विष पीता, छिन्न भिन्न मानव के उर को सात्त्रिक रनेह-सूत्र से सीता! दे सकता श्रजरत्व जरा को कर सकता यह स्वर्ग धरा को, श्रमर बना सकता यह नर को, मर्त्य बना सकता ईश्वर को! बना ब्रह्म से बदकर नर को मनुष्यत्व देगा ईश्वर को, यह दुबला-पतला चरवाहा, हड्डी का पुतला चरवाहा!

बापू

#### श्री सुधीन्द्र एम० ए०

जइ-जर्जर था पड़ा सिसकता जग जीवन अनिमेष , सुलग रहा था मानवता में महः अनल-सा द्वेष ।

हुई सहसा ही "यदा यदा हि" गिरा चिति पर उद्भूत, सबसे प्रथम छुए तुमने ही इतने कोटि श्रञ्जूत! हिएजन हुए श्राज तुमसे फिर ये श्रन्त्यज श्रवधूत! विखरी ग्राम-शक्ति को बाँघा कात-कातकर स्ता!

श्राप नग्न रह-रह पहनाया नग्नों को वर वेश! मांसल किया लोक को बनकर स्वयम् श्रित्थित्वक्शेष! भरणी घरणी पर लोहित का लखकर भीष्म विलास, घर ही के श्राँगन में होते निठुर नरक का हास।

पिथलकर बहा तुम्हारा प्राण हुआ विह्नल हुदेश, 'श्रक्रोधेन जयेत्क्रोधम्' का सुन अच्चर सन्देश। स्नेह-श्रहिंसा-शांति-सत्य का लेकर मन्त्र अशेष, देव! तुम्हारी ओर विश्व है देख रहा अनिमेष। तुममें प्रकट प्रपीड़ित जग का वह विराट उल्लास! विश्वम्मर आत्मा का तुममें शिव-सुन्दर आमास।! श्रिडिंग तुम्हारा ध्येय, श्रजित बल पौरूष-शौर्य्य अगाध, दिव्य दृष्टिमय चच्च तुम्हारे कर्म-पन्थ निर्वाध।

श्रहिंसा वर्म, शांति शुचि मन्त्र, सत्य है शाश्वत ढांल , श्रहो ऐन्द्रजालिक ! दिखलाकर श्रपना तेज िशाल । नचा रहे हो तुम इंगित पर पाशव बल विकराल ! मन्त्रमुग्धवत् कॉंप रहे ये शासन-यन्त्र कराल ।

जीवन में, प्राणों में जामत आज तुम्हारी साथ, आर्थ! तुम्हारे चरण-चिह्न पर चलता चित्त अवाध!

गाया तुमने गायक! ऐसा अजर-श्रनश्वर गीत, जन होकर तुम बने जनाईन, जग के गीतातीत!

मुहम्मद, गौतम, ईसा, महावीर, मनु एकाकार । "मानवता तो चिर-स्वतन्त्र है, पारतन्त्र्य है भार , स्नेह (ग्रहिंसा) से सुरपुर है यह वसुधा-परिवार । जन की सेवा ही जन को है खुला स्वर्ग का द्वार !" यही ग्रमर सन्देश तुम्हारा व्रत यह परम पुनीत ,

यही ग्रमर सन्देश तुम्हारा व्रत यह परम पुनीत, भन्हीं श्रमृत की किन्तु सत्य की सतत जगत् में जीत!

साध्य सत्य को श्रीर श्रिहिंसा उसका साधन मान, चले लुटाने कई बार तुम पावन श्रपने प्राणा!

खोजने, ले प्राणों का दीप, श्रमरता का वरदान ! प्राणों के शोणित से धोने जग के कलुष-विधान ! संस्ति को पीयूष पिलाने कालकूट कर पान, श्रो प्रलयंकार, शिव-शकर श्रो ! श्रमयंकर भगवान !

अमिट सत्य के अमर उपासक ! साधक, सुधी महान ! गाता पीड़ित जग का कण-कण ऋषे ! तुग्हारा गान !

मानवता के श्रमर पुजारी! विभु की भव्य विभूति! कहणाकर की कहणा-छाया! कहणामय श्रनुभृति! संस्ति को वरदान तुम्हारी श्रच्युत! पुण्य प्रसूति। देवं तुम्हारी चरणरेखु है भाल-भाल की भूति!

# राष्ट्र-संबेदना

श्री 'रंग'

त्राज युगों के बाद हिमाचल श्राँसू भरकर रोया। कर्मवीर के कर की लकुटी श्राज श्रचानक टूटी, मोहन की मनमोहक मुरली मृदु श्रधरों से छूटी, हिन्द महासागर की लहरें चीख़ उठीं गर्जन कर, मानवता के मूक-रुदन से सिहर उठे भू श्रम्बर। श्रो दिमगिरि, श्रपने श्राँसू का ऐसा चार बना दे। जो जनमत के श्रसंतोष का ज्वालामुखी जगा दे। तब सूखेगा तेरा श्राँचल जो है श्राज मिगोया, श्राज युगों के बाद हिमाचल श्राँसू भर कर रोया।

# कीन है वह मुस्कराता ?

थी गङ्गाप्रसाद 'कौशल'

कौन है वह मुस्कराता ? रक्तरंजित कान्ति में भी शान्ति के है गीत गाता।

हँस रहा त्फान सम्मुख, हँस रहा वह भी मनस्वी; सागरों की निकट लहरों में खड़ा निर्भय तपस्वी। प्रलय - संस्तानात प्राची में प्रतीची का मयंकर; जब बदा, गरजा गगन में कॅप उठा तब निश्व यर थर। प्रलय - संस्तानात को नीरान ही नीरान भाया; प्रलय - नीए। पर किसी ने नाश के ही राग गाया। निश्व की हर क्रान्ति में ही रक्त की सरिता बही है; श्रीर माननता सदा संतत हो रोती रही है।

देख मानव की विकलता, स्वर्ग से वह कौन आता ?

कौन है वह मुस्कराता ?

शान्ति की ले क्रान्ति अनुपम, शान्ति का संदेश देता; शान्ति की ही क्रान्ति से जन-विश्व का बनता विजेता। चिकत होकर विश्व ने फिर शान्ति-संस्थापक निहारा; युग हँसा मन में मुदित, नवयुग प्रवर्तक देख प्यारा। गगन गरजा, गरजकर जब श्राँख यों द्वमने उठाई; विश्व ने प्रत्येक कण में वह तुम्हारी बात पाई। जो कहा तुमने, हिमालय ने कहा सीना उठाकर; बह चले उनचास मास्त, मंत्र वह जग में गुँजाकर।

कीन जिसके मंत्र को है विश्व का कण कण सुनाता ?

कौन है वह मुस्कराता?

मंत्र चर्ला का सिलाकर, स्वामिमानी फिर बनाया;

श्रीर लहर का कवच दे, विश्व में उनको उठाया।
विश्व के विस्तृत गगन में लग रहा नच्छन-मेला;

श्रीष्ठ प्राची में उगेगा चन्द्र, श्राई शुभ्र वेला।

तुम हिमाचल से श्रटल हो, वृद्ध श्रो मेरे तपस्वी!

चल बसी 'बा' छोड़ तुनको बीच में ही हा। यशस्वी!

हाय, मां 'बा' क्या गयीं, मातृत्व ही जग से सिधारा;

दया, नय, वर त्याग की प्रतिमा गयी बस छोड़ कारा।

वज से आहत, दलित फिर भी बढ़ा जाता दिखाता।

श्राँख से श्राँस गिरे कुछ, शीघ्र ही पर पोंछ डाले ; देश के कल्याण हित बिलदान ये कितने निराले ? एक भारत ही नहीं संसार तुमको मानता है ; बुद्ध, ईसा, राम-सा तुमकों सभी जग जानता है । विश्व की श्राँखें तुम्हीं पर लग रही हैं श्राज त्यागी ! कर रहा है शान्ति की वह याचन। विश्वानुरागी ! विश्व के उत्थान का यह मार्ग है किसने दिखाया ? रक्त का निभार मिटा, नित स्नेंह का निभार बहाया ?

कौन वह निज तेज से जो विश्व को जगमग बनाता ? कौन है वह मुस्कराता ?

# महात्मा गांधी

श्री रामेश्वर वी० ए०, एल्-एल्० वी

श्रो भारत के प्राण! जड़-जङ्गम में चेतन जैसे,—श्रन्तर्हित श्रम्लान! श्रो भारत के प्राण!!

स्वर्ण-रिश्म सा प्यार प्रसारित , उर, — करुणा का कोमल कम्पन , जर्जर सा तन, भोली चितवन — बना विश्व का अभिनव जीवन ! अभा निशा की अधियारी में — दीपक की मुस्कान ! श्रो भारत के प्राण !!

हिमगिरि से तुम उच्च, उच्चतर ;सागर से भी गम्भीर तरल ; सत्य बना बल, चरला सम्बल—बनी ऋहिंसा मह में मृदु जल ! मृग तृष्णा की ऋमिट टोह में —जीवन के ऋरमाम ! श्रो, भारत के प्राणा !!

दुम चिर मुक्त, सजग, मनमोहन, दलितों के शुचितर माव 'श्रहम्', श्रूल भूल सम, विषम बना सम —साकार हुए —मगवान स्वयम् ! श्रूश्रु विचुम्बित नयन कोर में —श्राशः छवि छविमान ! श्री भारत के प्राणा!

### गांधीजी

#### श्री विश्वम्भरनाथ

नव-भारत की संस्कृति में, श्राज यह श्रपूर्व-तिथि, सदियों के सफ़रुण, दयनीय इतिहास में, कीर्ति की गर्व की गौरव की वेला है।

श्राज ही के दिन, इस दूसरी श्रक्त्वर को, बीते पचहत्तर वर्ष, छाया हर्ष, भारत के श्रमर-प्राण, फिर से साकार हुये— वज्र से कठोर किन्तु कुरुणा से मृदुलतम,

गांधी के रूप में।
गांधी महात्मा की हीरक जयन्ती यह—
जांग्रति की चेतना श्रनूपम की
जीवन की
पुर्य-तिथि बेला है;

गांधी परन्तप के, ब्रादर में, मान में, महा-पर्व मेला है।

गांधी प्रशांत चित्त—
निर्वेल, निःशस्त्र,
किन्तु श्रात्मा का सम्बल, श्रात्म-श्राहुति की शिक्त ले,
करते श्रावाहन,
खिन्न, म्लान विश्व-श्रात्मा का—
'प्रेम श्री' श्रहिंसा में निहित श्रेय मानव का ।'
यही प्रबुद्ध-पथ—
सत्य, शिव, सुन्दरतम् ।
मारत की जनता का—
'सत्य पर श्राग्रह'
मानव-कल्याण का रुचिर प्रयोग एक !

भारत निर्मित्त मात्र । रचता श्रध्याय नया— युद्ध-हीन, वर्गहीन, प्रेम श्री' श्रहिंसा की सुदृद्ध बुनियादों पर । शोषण से मुक्त विश्व निर्मित हो सकता है, श्राज विश्व-प्राङ्गण में, पश्चिमीय सम्यता, दानवी कुरूपता के बर्बर परिवेष्टन में; हत्या श्री' हिंसा में मग्न श्रीर सोल्लास मस्म हो रही है स्वयं, श्रापने वरद-इस्त से !

कदुता, संघर्ष श्रीर शोषण का दैत्य जगा— हिंसा से शान्त चलो करने है हिंसा को ! भूले प्रतिपादन, श्रमुयायी बुद्ध, ईसा के— 'शान्त सदा होती है हिंसा श्रहिंसा से ! ''बैर विजित होता है केवल निर्वेर से ! घुणा शान्त होती है—शुद्ध, बुद्ध प्रेम से !''

गर्व, अधिकार श्रीर कितनी उपेन्ना से हॅसते हैं, पश्चता के स्वामी नीतिज्ञ ये— 'सत्य, श्रात्मवल का भी कोई प्रयोग है ?' 'भारतीय जनता क्यों हारकर मौन हुई , किन्तु ये संभ्रम, श्राममानी, इन्हें पता नहीं— 'ये हैं विराम स्वल्प !'

हार कहीं होती है शुद्ध आत्मवल की शिवश्व की शोषित जनता जब उठेगी,
उस दिन गिरोहों का भाग्य आस्त होगा!
नूतन संहति, औं नूतन परिपाटी पर
रचना करेगी वह नूतन समाज की ।
संस्कृति नवीन होगी,
प्रेम औं अहिंसा की नूतन सरिए में ।
गांधी उस युग के, उस स्वर्शिम विहान के
द्रष्टा हैं, स्रष्टा हैं।

### सृत्यु ज्जय

#### श्रोलदमीनारायण मिश्र

श्राज फिर सिन्धु कर्मयोग का, लहरा रहा है, मातृ-भूमि के पुजारी में, पुरवसूमि भारत वसुन्धरा के बीर में, निर्मम विरागी श्रौर रागी एक संग हैं कूद रहे जिसमें । ये मृत्युक्षय मृत्यु को करने पराजित चले हैं। पुराकाल पूर्वपुरुषों ने पूतगंगा के पुलिन विन्ध्य ग्रटवी में या कि मानसर प्रान्त में, जिसको पराजित किया था मृत्यु हारी थी। हारी मृत्यु । शोक निशा बीती सांख्य योग का श्रंशुमाली श्राया, श्रीर श्राया ज्ञानलोक में। धन्य हुई भारत धरा थी यह गर्व से गाया ऋषियों ने जहाँ गान कर्मयोग का। कर्मयोगियों की यह भूमि चिरकाल से बन्धन विहीन । उस विगत स्रतीत का द्वार-पट खोलने चला जो कवि ग्राज एकमात्र आशा से कि देख उस युग की उज्ज्वल विभूति, श्रोज पार्येंगे मनीषी भी धन्य जिनसे है हुई जन्मभूमि जननी ।

# ग्राहर्य

#### श्रो रामावतार यादव 'शक'

श्रस्त श्रहिंसा से लड़ करके तोप श्रीर तलवार थकी!

मरने की भावना निरखकर श्रनाचार की धार थकी!
श्रतलान्तक है शान्त श्रीर सागर प्रशान्त में ज्वार नहीं,
उसके चरणों पर जगती कब से श्रपने को वार चुकी!
प्रतिदिन रिव जाकर पश्चिम में—सुना रहा संदेश यही—
"मानवता का सचा प्रतिनिधि गाँधीं से बद श्रीर नहीं।"

# गांधीजी

### श्री नरेन्द्र शर्मा

जनहित के लिए, देव, तुमने — क्या नहीं सहा ! क्या नहीं किया ! श्री सम्पति, सुख, परिवार-मान की कौन कहे ? अरमानों के, निज प्रानों के भी मुक्त दान की कौन कहे ? प्रियतमा संगिनी नारी का तुमने जनहित बलिदान दिया! जनहित के लिए, देव, तुमने-क्या नहीं सहा ! क्या नहीं किया ! श्रादशों-सिद्धान्तों के तुम श्रटल श्रचल, इस अटल अचल को हिला न पाई अहंकार की मति चंचल। उन ग्रादशौं-सिद्धान्तों का तुमने जनहित ग्रपमान किया ! जनहित के लिए, देव, तुमने—क्या नहीं सहा ! क्या नहीं किया ! तुम श्रमृत सत्य के श्रमिलाषी, निर्भीक सन्त, पर मर्त्य-लोक कल्याचा हेत चिर श्राशंकित ममता श्रनन्त ! जनहित के लिए ग्रसत्यों से की संधि, शम्भु, विषपान किया ! जनहित के लिए, देव तुमने- क्या नहीं सदा ! क्या नहीं किया ! बार हारकर, सेनानी, तुम श्रपराजित! जय श्रौर पराजय के सुल-दुल से नहीं युद्ध की गति शासित ! क्या इसीलिए मृदु पन्नव का लोहा वज्रों ने मान लिया ? जनहित के लिए, देव, तुमने - क्या नहीं सहा ! क्या नहीं किया !

# गांधी महाराज

श्री गोपीकृष्ण शर्मा
गगन से बादल छँटने लगे, गगन पर श्राने को है चाँद, कुमुदिनी के श्रधरों पर श्रमी-श्रमी मुस्काने को है चाँद! न श्रव तारे रोंथेंगे श्रोर, न श्रव श्रम्बर रोंथेगा श्रोर, न मानव के लोहू से हाथ मूद मानव घोयेगा श्रोर! 'श्रहिंसा' श्रोर 'सत्य' की ज्योति दिखाता सहसा, श्राया कौन, हरिजनों के ईश्वर को, दूर स्वर्ग से भूपर लाया कौन! उठी जो वर्षा से श्रावाज़, गूँजती है श्रम्बर के पार—हमें श्रपनी मिद्दी से स्नेह, हमें श्रपनी माता से प्यार! नर्मदा की बजती है बीन हिमालय भी गाता है श्राज, ब्यथित जगती को देने शान्ति श्रा गए गांधीजी महराज।

太与

# गांधीजी का सचित्र इतिहास

श्री रामनरेश त्रिपाठी

बन के मनुष्य-बीज श्राप ही समा गया जो,

दिखलाया श्रपने विराट का विकास है।
जिसकी मनुष्यता की श्रमर कहानी श्राज,
श्रच्य विभूति-सी वसुन्धरा के पास है।
कौन कहे, कौन लिखे, खींचे कौन रेखा-चित्र,
ऐसा क्या किसी में बुद्धि वाणी का विलास है!
मारत स्वतंत्र होगा पीढ़ियाँ कहेंगी तब,
गाँधीजी का चित्रित यही तो इतिहास है।

### युगावतार

#### श्री सोहनलाल द्विवेदी

चल पड़े जिधर दो डग, मग में, चल पड़े कोटि पग उसी स्रोर; पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी स्रोर!

जिसके शिर पर निज घरा हाथ, उसके शिर रच्चक कोटि हाथ; जिस पर निज मस्तक भुका दिया, भुक गए उसी पर कोटि माथ।

हे कोटि चरण, हे कोटि बाहु ! हे कोटि रूप ! हे कोटि नाम ! तुम एक मूर्ति, प्रतिमूर्ति कोटि, हे कोटिमूर्ति तुमको प्रणाम !

युग बदा तुम्हारी हँसी देख, युग हटा तुम्हारी मृकुटि देख; तुम श्रचल मेखला बन भू की, खींचते काल पर श्रमिट रेख।

तुम बोल उठे, युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना ; कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युगकर्मे जगा, युगधर्म तना!

हिन्दी

XE

युग-परवर्तक ! युग-संस्थापक ! युग-संचालक ! हे युगाधार ! युग-निर्माता ! युग-मूर्ति ! तुम्हें, युग युग तक, युग का नमस्कार !

तुम युग युग की रूदियाँ तोड़, नित रचते रहते नई सृष्टि; उठती नव्रजीवन की नीवें, ते नवचेतन की दिव्य दृष्टि।

धर्माडंबर के खंडहर में, कर पद प्रहार, कर धरा ध्वस्त ; मानवता का पावन मंदिर, निर्माण कर रहे सुजन-व्यस्त ?

बढ़ते ही जाते दिग्विजयी ! गढ़ते तुम श्रपना राम - राज , श्रात्माहुति के मिण्माणिक से, मढ़ते जननी का स्वर्ण ताज !!

तुम कालचक के रक्त सने, दशनों को कर से पकड़ सुदृढ़; मानव को दानव के मुँह से, ला रहे खाँच बाहर बढ़ बढ़।

पिसती कराइती जगती के, प्राणों में भरते अभयदान ; अष्मरे देखते हैं तुमका, किसने आकर यह किया त्राण !

पद सुद्द, सुद्द कर-संपुट से, तुम कालचक की चाल रोक। नित महाकाल की छाती पर, लिखते कहणा के पुगय श्लोक।

कॅपती मिथ्या, बर्बरता कॅपती है थर थर । कॅपते सिंहासन, राजमुकुट कॅपते, खिसके - आते भू पर।

हैं अस्त्र-शस्त्र कुठित लुंठित, सेनायें करतीं यह प्रयाण। रणमेरी बजती हैं तेरी, उदता है तेरा ध्वज निशान!

हे युग-द्रष्टा ! हे युग-स्रष्टा ! पढ़ते कैसा यह मोच-मंत्र ! इस राजवंत्र के खँडहर में, उगता अभिनव भारत स्वतंत्र !



तुम कालचक्र के रक्त सने दशनों को कर से पकड़ सुदृढ़, मानव को दानव के मुँह से, ला रहे खींच बाहर बढ़ बढ़ । पिसती कराहती जगती के प्राणों में भरते अभयदीन ; अधमरे देखते हैं तुमको, किसने आकर यह किया त्राण ? पद सुदृढ़, सुदृढ़ कर-संपुट से तुम कालचक्र की चाल रोक , नित महाकाल की छाती पर, लिखते करुणा के पुण्यश्लोक ।

चित्रः श्री रविशंकर रावल के सौजन्य से

वृष्ठ—६०

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri



गांधीजी चीनी चित्रकार यू-पिङ्ग वोङ्ग द्वारा

(विश्ववाणी) के सौजन्य से

### गांधीजी के मति

महाकवि 'अकबर'

मद्खूलये गवर्मेंट श्रकबर श्रगर न होता, उसको भी श्राप पाते गांधी की गोपियों में ।

### गांधी

श्री 'सीमाब' श्रकबरावादी

तसर फ़ सारी दुनिया के दिलों पर कर लिया तूने, ज़माने को मोइब्बत से मुस्ख्ख़र कर लिया तूने। किया तहलील यूँ तुक्को तेरी फ़ितरी लताफ़त ने, कि आँखों से गुज़र कर रूइ में घर कर लिया तूने।

तेरे क़दमों पे होते हैं निछावर सीमगूँ हुकड़े, फ़िसूँ का याद. ऐसा डेढ़ श्रंछर कर लिया त्ने। तमहुन फ़तह जिसको श्राजतक कर ही न सकता था, किला वह सादगीये वज़ा से सर कर लिया त्ने।

तेरी जय हो रही है हर तरफ़ वह कामरों तू है, है जितना नातवाँ उतना ही किस्मत का जवाँ तू है।

उदू

88.

सिमटने को बिशाते उम्र है हंगामा बरपा कर, बढ़ाँदे गरमिये महफ़िल वह सोज़े ताज़ा पैदा कर।

बदल दे वक्त की आवाज़ से लय अपने नगमों की , दिलों में जज़्बये ईसारे हुरीयत मुह्य्या कर । भलक नाकामिये इमरोज़ की है शामे महफ़िल में , इन्हीं आसार से पैदा फ़रोग़े सुब्ह फ़र्दा कर ।

तजारब श्रपनी सारी उम्र के सरफ़े वतन कर दे,
मुहिम्माते .गुलामी में जवानों को सफ़ श्रारा कर ।
न दे श्रपने श्रज़ायम को ख़ुदारा रंगे मायूसी,
जो वादा मुल्क से तू कर चुका है उसको पूरा कर।

नवेदे दौरे आज़ादी बिदह कैदे दवामी रा, दो पारा कुन ज़दस्ते ख़ेश ज़ंजीरे गुलामी रा।

#### महात्मा

श्री अबू सईद बस्मी एम० ए० सम्पादक 'मदोना'

ऐ सर ज़मीने हिंद तेरी वेबसी बजा, पर ख़ाक से उठा है तेरी वह मह।तमा। जिससे ग़रीब हिंद को वह हौसला मिला, ताकृत के बुत को पाँव से जिसने कुचल दिया। यो तो जहाँ में श्रीर भी श्राये महातमा, जिनके कमालो फ़ैज़ ने दुनिया को दो जिला। पर, तूने जो चिराग़ जलाया जहान में, उसके शुश्राये फ़ैज़ से जग जगमगा उठा। मज़लूम को बता के श्रहिंसा की ताकृते, चिहियों को तूने बाज़ से जाकर लड़ा दिया। मज़लूमियत को ज़ुल्म से बेबाक कर दिया। मज़लूमियत को ज़ुल्म से बेबाक कर दिया। सुल्तान से निडर दिले दहक़ाँ बना दिया। तेरी फ़रोतनी में है रुई तनों का ज़ोर, पोशीदा ख़ामशी में तेरी श्रांधियों का शोर।

# ताजदारे कतन-गांधी

ंश्री रामलाल वर्मा—संपादक रोज़ाना तेज देहली

पे श्रमीरे हुर्रियत ! श्रीर ऐ वतन के ताजदार, तेरी हस्ती है वक्कारे हिंद की श्राईनावार ! शश जहत की कामरानी तेरे क़दमों पर निसार, तेरे श्रागे हेच है सब ताजदारों का बक्कार।

मरहवा ! ऐ क़ौम के सालारे आ्राज़म ! मरहवा ! मरहवा ! ऐ मुल्क के सरदारे आ्राज़म ! मरहवा !

वलवले इनसाँ के रक्तसाँ हैं तेरे आगोश में, ज्मज़मे आलम के ग़लताँ हैं तेरे आगोश में। मसअले दुनिया के पेचाँ हैं तेरे आगोश में, मुश्किलें क्या क्या पर अफ़शाँ हैं तेरे आगोश में। तरजुमाने आदमीयत तेरा इक इक हर्फ है, जिसमें इक ख़लकृत समा जाये वह तेरा ज़र्फ है।

तेरे दिल में गूँजता है जो अज़ल का साज़ है, उससे पैदा पर्दा हाये ग़ैब की आवाज़ है। तेरी अज़मत से हरेक इनसान सर अफ़राज़ है, तेरी रफ़अ़त पर ज़मीं तो क्या फ़लक को नाज़ है। हर नज़र में तेरी ज़ुत्के जल्वये सदनूर है, तेरी चश्मे ताबगीं में इक ख़ुदाई नूर है।

सादगी के पैरहन में ज़ीनते महफ़िल है तू, मारफ़त की अंजुमन में रौनके कामिल है तू। कारगाहे दह में इक मदरके आमिल है तू, मंज़िले सद राह में इक रहबरे आकृत है तू।

त् इवास्रो हिर्स की स्त्रालायशों से पाक है, तेरे स्त्रागे दौलते दुनिया भी मुश्ते ख़ाक है।

बेज़बानों की ज़बाँ, मज़लूम की आवाज़ है, वेबसों और वेकसों का महरमो हमराज़ है। कुश्तगाने गुबंतो अफ़लास का दमसाज़ है, तू जफ़ाकारों के आगे भी वफ़ापदीज़ है। दिलफ़िसुदों के लिये तू जोश का पैग़ाम है, ग़ाफ़िलों के वास्ते तू होश का पैग़ाम है।

हाथ में तेरे मये हुन्ने वतन का जाम है,
तुफते बज़्मे क्रीम में पीरेमुग़ाँ का नाम है।
हिंद के इस मैकदे में तेरी बज़िशश आम है,
कीन बादाकश है जो महरूम तिश्ना काम है?
साक़ी श्रो मैछ्वार दोनों इअ तक जीते रहें,
जाम द् देता रहे इम शौक से पीते रहें।

है ब्रहिंसा दीन तेरा, सच तेरा ईमान है, रूह ब्राज़ादी है तेरी, उंस तेरी जान है। कजरवी ब्रीर कज ख़याली की तुमे बस ब्रान है, सीधी सीधी चाल में तेरे चलन की शान है। बरबरीयत, शैतनंत, सफ़्ज़ाकी ब्रो ग़ारतगरी, तूने इन ऐवों से इनसाँ की तबीयत फेर दी।

त्ने बतलाया िस्यासत श्रीर सिदाकृत एक है।
त्ने दिखलाया कि ताकृत श्रीर शराफ़त एक है।
त्ने समभाया जहाने रंजोराहत एक है,
त्ने परचाया कि बस राहे तरीकृत एक है।
तेरी तलक़ीं है कि मुल्को क़ौम की ख़िदमत करो।
बहरे श्राज़ादी जियो श्रीर बहरे श्राज़ादी मरो।

### गांधीजी

#### गोपीनाथ 'श्रमन'

दुभमें सुकून वह कि हिमालय की शान है, तबए रवाँ में मौजए गंगा की आन है। आँखों में उपनिषद के सहीक़े की जान है, गीता का फ़लसफ़ा है कि जो तेरा ध्यान है। सीने में तेरे मारफ़ते हक का राज़ है, हिन्दोस्तान को तेरी हस्ती पे नाज़ है।

तुभपर हूज्मे यासो अलम का असर नहीं, दुनिया अगर ख़िलाफ हो ग्रम का असर नहीं। ग्रेरों के जौरो जुल्मो सितम का असर नहीं, वह आन है कि तेगे दोदम का असर नहीं। डरने से क्या ग्ररज़ तुमे त्फ़ान हों हज़ार, मरने का ख़ौफ़ क्या उन्हें जो क्रीम पर निसार।

दुरवेश ऐसे श्रौर भी गुज़रे जहान में, या सहर जिनकी श्राँख में जादू ज़बान में। साबित क़दम रहे जो हर एक इमतिहान में, श्रकसर मिसालें मिलती हैं हिन्दोस्तान में। लेकिन सियासयात से ईमान का यह मेल, तेरे लिये बजा था कि दुश्वार है यह खेल।

जोशे ग्रलम के साथ मोइन्वत सिखाई है ,
दुश्मन से भी सुलूक, ये उलफ़त सिखाई है ।
है वेनियाज़े तेग्र वह हिम्मत सिखाई है ,
तीरो तुफ़गं हेच वह जुरन्नत सिखाई है ।
ग्रन्दाज़े रम्ज़ पर तेरे कहते हैं तबग्नवी
"लड़ते हैं ग्रीर हाथ में तलवार मी नहीं।"

हाँ यह भी एक जंग है श्रीर लाजवाब है । यक सब्र जिसमें लाख सितम का जवाब है । कहने को कहने वाले कहें क्यां जवाब है । यह वह जवाब है कि श्रानोखा जवाब है ।

जिनकी निगाह उलकी हुई आबोगिल में है, क्या जाने वह कि जंग का मर्कज़ तो दिल में है।

तेरे ही दम से अहले वतन की बँधी है आस , जब देखते हैं तुमको तो रहते नहीं उदास । क्योंदिल में दख़ले रंज हो क्यों हो असीरे यास ! सब कुछ है अपने पास जो गांधी है अपने पास । दुनियाँ में कौन ऐसे रतन का लगाए मोल ! बाला है तेरी ज़ात से हिन्दोस्तां का बोल ।

है तेरा जन्म दिन तो हरएक ग्रहलें दिल है शाद , वाबस्ता तेरी ज़ात से है क़ौम का इवाद । पंजाह साल ग्रौर जिए सबकी है मुराद , हर लब पे यह सदा है कि उमरत दराज़ बाद । श्रब श्राज हिन्द में हमें जौहर दिखाए तू, उलफ़त का सिका सारे जहाँ पर बिठाए तू।

# बाद्याहे कतन

श्री "नसीम" श्रमरोहवी

वतन के ग्ररीबों का ग्रम खानेवाला, ख़तरनाक रस्तों में बढ़ जानेवाला, तड़पकर सितमगर को तड़पानेवाला, ख्रिहेंसा की ताक़त का दिखलानेवाला, सिपाही वो कमज़ोर हिंदोस्ताँ का, लरज़ता है दिल जिससे हर हुक्मराँ का।

वो आज़ादिये दिल का सचा मुनादी,
गुलामी का दुश्मन, असीरी का आदी,
सजाये हुये है बदन पर जो खादी,
जुमाती है वह उसकी पोशाक सादी,
ये शौकत है इस सादगी की आदा में,
कि 'मोती' 'जवाहर' हैं इसकी समा में।

दिलों पर न क्योंकर करे हुक्मरानी, कि हुब्बुलवतन उसकी है राजधानी, पहाइ उसकी हिम्मत के आगे है पानी, बुढ़ापे पे उसके निछावर जवानी, जिन्हें ख़ौके तूफ़ाँ न, आँधी की दहशत, उन्हें खाये जाती है गाँधी की दहशत।

जो चाहे दिलेज़ार ज़िंदगानी, जो है शौक़े आज़ांद जाविदानी, जो तेरी रगों में है ख़ूँ की रवानी, जो कहता है अपने को हिंदोस्तानी, जो आज़ाद भारत की तुम्कको लगन है, तो गाँधी का मसलक भी हुब्बेवतन है।

श्रानोखा है उसकी तरक्की का ज़ीना, कि मरने को श्रापने समक्तता है जीना, सियासत का उसकी निराला क़रीना, जो हँस दे, तो दुश्मन को श्राये पसीना, क़यामत हो बरपा जो श्राँसृ बहा दे, जो सीने को ताने, तो हलचल मचा दे।

वो भारत के हर मदोंज़न का दुलारा, ग्रितीबों फ़क़ीरों का आँखों का तारा, हमारी ज़मीं का चमकता थितारा, वतन की है आ़ज़ादियों का सहारा, ज़माने में ऐसे हैं कम नेक इनसाँ, जो धर्म उसका पूछो तो है एक इनसाँ।

फ़क़ीरी में यों उसका सिका रवाँ हैं, कि हुस्ने सियासत का कृष्यल जहाँ है, इरादा जो पीरी में उसका जवाँ है, न फ़ौजें न लश्कर मगर हुक्मराँ है, फ़िदाए वतन, ख़ैर ख़्वाहे वतन है। वो बेताज का बादशाहे वतन है।

## गांधी

श्री मेहरलाल "ज़िया" फ़तेहाबादी, एम०, ए० दामने मशिक में रोशन जिस तरह है आफ़ताब, सुबह दम गुलशन में जैसे मुसकराता है गुलाब। कोह पर जिस तरह रक्साँ है शुआ्राओं का शबाब, जैसे नगुमारेज़ रंगीं आबशारों का रवाब।

पशिया की श्रंजुमन में कैफ़ बरसाता है तू, सोने बालों की रगों में ख़ून दौड़ाता है तू।

बेसरूरो कैफ़ है पैमानये हिंदोस्ताँ, तिश्ना लब हैं साक़िश्रो मैख़ानये हिंदोस्ताँ, वे दरो दीवार है काशानये हिंदोस्ताँ, श्रुव पुराना हो चुका श्रुफ़सानये हिंदोस्ताँ। श्रुहते मशरिक की उमीदें तुकसे वाबस्ता हुई, श्रु हेदे माज़ी की तबस्सुम पाशियाँ रफ़्ता हुई।

सोने वालों को जगाया है तेरे पैग़ाम ने, है नया मुस्तक़िवलों रंगी नज़र के सामने। जामए नूरीं पिहन रक्खा है सुबहो शाम ने, कर दिया है मस्त सबको बादए गुलफ़ाम ने। यह तेरी साक़ीगरी का मोजज़ा श्रदना सा है, बारिशे श्रवरे करम का हौसला श्रदना सा है।

ताज है मशरिक तो उसके ताज का मोती है तू, जिसपे नाज़ाँ है शहे ख़ावर वही हस्ती है तू। रूह को तसकी है तू राहत दिलो जाँ की है तू, ज़ीनते बज़मे चमन, फूलों की रानाई है तू। ग्राम होती जा रही है कैफ़े ईजादी तेरी, मंज़िलो तकमील पर पहुँची है ग्राज़ादी तेरी।

### गांधीजीः

#### श्री सलीम नात्क्री सेक्रेटरी जामए श्रद्दिया कानपुर

तारीख़ के वरक पर दामाने हर नज़र पर, ं विखरे हुये पड़े हैं हिन्दोस्ताँ के जौहर। श्रपनी हवा में उड़कर ऐसे भरे तरारे, ख़ाके वतन के ज़रें तारों में जगमगाये। दुनियाए नौ का गाँधी आया प्याम लेकर, आज़ादिये वतन की हर सुबह शाम लेकर। पस्ती में भी बलन्दी का मरतबा दिखाया, ऊँची ज़मीं बनाई, नीचा फ़लक बनाया। नज़दीको दूर यकसाँ नज़ें हैं कार फ़रमा, क्या क्या बदल रहा है नंक्शा दिमाग्नो दिल का। श्रफ़सानए सलासिल श्रहरारियों में रहकर श्राजादियों के चरचे ज़िन्दानियों में रहकर, श्रफ़कार की भी कसरत रूहानियत भी ग्रालिब, दिल मायले सियासत उक्कवा की जान तालिब, दरया से बढ़के देखी बिजली से बढ़के पाई, तहरीर की रवानी तक्रीर की सफ़ाई। इनसाँ तलाशे हक में इतना तो ख़दनिगर हो, 'मिस्टर' महात्मा की सूरत में जल्वागर हो। कोताह दामनी में इक शाने वेनियाज़ी, सादगी है मलबूस इम्तियाज़ी। बरहम किया दिलों को तकली की गर्दिशों ने, सोतों को भी जगाया चरख़े की शोरिशों ने। तकसीम की मुहब्बत हर जुन्ने ज़िन्दगी पर, श्राँखों को नूर देकर दिल को सुरूर देकर, मस्ती भरी नज़र का दिल को पयाम आया, हशियार बादा नोशो ! गर्दिश में जाम आया । वेसाखता लबों पर श्राया हुन्ना तबस्सुम, मीठा सा इक तकल्ळम हल्का सा इक तरन्तुम। गर्दिश ही लेके आई आख़िर नवेदे इशरत, आज़ाद हो रही है हिन्दोस्ताँ कि क्रिसमत।

उदू े

# महात्मा गांधी

श्री वजकृष्ण गंजूर 'फ़िदा' फ़ैज़ाबादी

उठा त् बिस्तरे ग्रम से कि दुनिया को उठाना था, लड़ाई बन्द करनी थी जहालत को मिटाना था, तुमे तो मुल्क की फिर कूवतों को आज़माना था, करिश्मा आहले दुनिया को नया कोई दिखाना था,

त् निकला जेल से गोया कि इंगामे अमल आया , घटाएँ आसमाँ से इट गई, स्रज निकल आया।

त् उठकर यूँ चला ज़न्दाँ से बाहाले परेशानी, कि जैसे बूए गुल निकले गरेबाँ चाक दीवानी, जो देखा तिश्ना लब तुम्को तो पत्थर हो गए पानी, बिछाया क्रीम ने श्राँखों का श्रपनी फ़र्शे नूरानी,

सितम बरपा किया गुलशन में नरिगस के इशारों ने , नसीमे सुबह इठलाई, क्रबा चमी बहारों ने ।

क्रयामत की बलाएँ हो रही थीं हिन्द पर नाज़िल , नज़र आता था गिरदाबे फ़ना में डूबता साहिल , वतन का काफला गुमराह था और दूर थी मंज़िल , निगाहों से टपकना चाहता था जब कि ख़ने दिल ,

तेरी एक जुम्बिशे लब ने फ़ना कर दी परेशानी, मिटाकर जुल्मते शब को दिखाई सुवह नूरानी।

खुदारा हिन्दवालों ख्यांब से बेदार हो जात्रो, बहुत कुछ सो चुके श्रब तो ज़रा हुशियार हो जात्रो, जमाने की रविश देखो उठो तैयार हो जात्रो, बरंगे मौज इस बहरे फ्रना से पार हो जात्रो,

तुम्हारे हर क़दम पर मुशकिलें आसान हो जायें, तमनायें वतन के वास्ते क़रबान हो जायें।

### महात्मा गांधी

#### श्री 'विस्मिल' इलाहावादी

सुना रहा हूँ तुम्हें दास्तान गाँधी की, ज़माने भर से निराली है शान गाँधी की। रहे रहे न रहे इसमें जान गाँधी की, न रक सकी न रुकेगी ज़बान गाँधी की।

यही सबब है जो वह दिल से सबको प्यारा है, बतन का अपने चमकता हुआ सितारा है।

जो दिल में याद है तो लब पे नाम उसका है , जो है तो ज़िक फ़क़त सुबहो शाम उसका है । मलाई सबकी हो जिससे वो काम उसका है , जहाँ भी जान्नो वहाँ एहतराम उसका है । उठाए सर को कोई क्या, उठा नहीं सकता । सुक़ाबिले के लिए आगो आ नहीं सकता ।

किसी से उसको मुहन्यत किसी से उलफ़त है, किसी को उसकी है उसको किसी की हसरत है। यफ़ाश्रो लुक्जो तराहुम की ख़ास श्रादत है, ग्ररज़ करम है, मदारत, है श्रीर इनायत है, किसी को देख ही सकता नहीं है मुशकिल में, ये बात क्यों है कि रखता है दर्द वह दिल में।

जफ़ाशस्त्रार से होता है बरसरे पैकार, न पास तोप न गोला न क़ब्ज़े में तलवार। ज़माना ताबए इरशाद हुक्म पर तैयार, वह पाक शक्ल से पैदा हैं जोश के स्नासार।

किसी ख्याल से चरख़े के बल पे लड़ता है, खड़ी है फ़ीज यह तनहां मगर श्रकड़ता है।

उसी को घेरे अमीरो गरीब रहते हैं , नदीमो मोनिसो यारी हबीब रहते हैं । अदब के साथ अदब से अदीब रहते हैं , नसीबावर हैं बड़े ख़शनसीब रहते हैं । कोई बताए तो यों देखमाल किसकी है , जो उससे बात करे यह मजाल किसकी है ।

रिफाहे आम से रग्नवत है और मतलब है, अनोखी बात निराली रविश नया ढव है। यही ख़याल था पहले यही ख़याल अब है, फ़क़त है दीन यही बस यही तो मज़हब है। अगर बगा है तो 'बिस्मिल' की ख़र्ज़ भी सुन लो, चमन है सामने दो चार फूल तुम चन लो।

# जन्मदिन पर मुबारकबाद

श्री-मोहनलाल 'क्रमर' श्रम्बाला

दिल क्रीम का इक घर है तो महमान है गाँधी , बे ताज मेरे हिंद का सुलतान है गाँधी । माँगी थी हिमालय पे दुआ सुबहे अज़ल ने , इस सुबहे कोहन का नया अरमान है गाँधी।

भारत है अगर फूल तो यह उसकी है ख़ुरबू, है क्रोम अगर जिस्म तो फिर जान है गाँधी। ऐ अहले वतन कम नहीं कुछ शान हमारी, अफ़सानए तहज़ीब का उनवान है गाँधी।

श्रा, इसके जनम दिन पे नए गीत सुनायें, भारत की गुलामों का निगहवान है गाँधी। है इसकी फ़क़ीरी में भी इक शाने श्रमीरी, कहने को 'क़मर' बेसरो सामान है गाँधी।

७२

## महात्मा गांधी

श्री मनोहरलाल "शवनम"

ऐ कि त् हिंद का सरताज करमचँद गाँधी !
तेरे सर दुनिया ने दस्तारे फज़ीलत बाँधी ,
आज संसार में आई है गुज़ब की आँधी ,
किश्ती मैं कथार में है और है त् ही माँ की ।

हाथ में सत्य ऋहिंसा का है पतवार तेरे , ज़ल्म की लहरें कृदम चूमेंगी हर बार तेरे ।

साबिका हिंद की रफ्य़त की निशानी तू है, देश के दुखियों की हाँ, सची कहानी तू है, इस में जो ख्राब है बस उसकी रवानी तू है, इस बुढ़ापे में भी भारत की जवानी तू है।

ख्वावे ग्रक्तलत में पड़ा देश, जगाया त् ने , हमको सूराज का है पाठ पढ़ाया त् ने ।

राज़ आज़ादी का मुज़िमर तेरी हर बात में है, कौम की फ़िक तुफे दिन में है और रात में है, देश की हानि बड़ी समभी ख़ुवाछात में है, पस्त अक्रवाम उठाना तेरी ख़िदमात में है।

गाँववालों को सही राह बताई तूने, दस्तकारी की जड़ें फिर से जमाई तूने !

उम्र लम्बी हो तेरी कौम के सच्चे हादी, हुक्म से तेरे चले चर्फ़्रें, बनाई खादी, राह ब्रासान जो थी, तूने वही बतलादी, रहनुमाई में तेरी पार्येगे हम ब्राजादी।

तबा वालोंको दिखाता रहे यों ही जौहर , ता अबद तेरा रहें साया हमारे सिर पर।

# मेरा गांधी

### श्री अवधिकशोरप्रसाद "कुश्ता"

बतन के बास्ते धूनो रमाकर बैठनेवाला, ज़माने के लिये ख़ुद को मिटाकर बैठनेवाला, अज़ी अत पर अज़ी अत नित उठाकर बैठनेवाला, इरादों पर मगर अशसन जमाकर बैठनेवाला, सुदर्शन चक्र सा जब अपना चराला वो चलाता है, ज़माना क्या, ज़मीं क्या, चर्छ भी चक्कर में आता है।

इसी न मुल्क में सोराज का डंका बजाया है, जमाने की नज़र में देश का रुतवा बढ़ाया है, अहिंसक सत्य प्राही हिन्द बासी को बनाया है, वतन की आबरू पर क्रीम को मरना सिखाया है। है कहता "बुज़दिली है तोप से गोली से डर जाना, वतन के वास्ते ज़िन्दादिली है हँसते मर जाना"।

लई फी में भी रखता है कतेजा नौजवानों का, तने लाग्रर पे भी ज़ोरावरों का बस नहीं चलता, वो वे तलवार के तलवारवालों से है यों लड़ता, ज़मीनों आसमाँ चक्कर में हैं गर्दिश में है दुनिया। अनोखा लड़नेवाला है निराला सिलनेवाला है, पुकाबिल में न जिसके कोई गोरा है न काला है।

वतन उजहा हुआ आबाद करके चैन पायेगा, हरेक नाशाद को वो शाद करके चैन पायेगा, चमन से दांफ़ये सैयाद करके चैन पायेगा, यक्कीनन हिन्द को आज़ाद करके चैन पायेगा। सितारा हिन्द का ताविन्दा कर लेगा तो दम लेगा। वो गांधी हमको 'कुशता' ज़िन्दा कर लेगा तो दम लेगा।

अध

## यहात्या गांधी की वर्षगांड

श्री जगेश्वर प्रसाद 'खलिश', गया

देश पर ऐसी गुलामी की घटा छाई थी, टेर आज़ादी की नक्कारए रुस्वाई थी, थी ज़बां मुँह में, कहाँ ताकृते गोयाई थी, आँख थी, आँख में लेकिन नहीं बीनाई थी,

सूफता था लबे साहिल न किनारा अपना, चाँद आता था नज़र हमको न तारा अपना।

हँसके रोती हुई हस्ती को हँसाया सूने, रोके हँसती हुई दुनिया को रुलाया तूने, बादए हुन्बे बतन सबको पिलाया तूने, देश मक्ती का नया पाठ पढ़ाया तूने,

रोज़ वेमीत मरा करते हैं डरने वाले, मरके भी मरते नहीं देश पे मरने वाले।

जाये ख़ाली न कंभी हाथ से वह वार है तू, काट जिसकी न मिले कोई, वह तलवार है तू, सर मुकाये हुये दुनिया है वह सरदार है तू, जिसमें सब लोग समा जायें वह संसार है तू,

कोई ऊँचा नज़र श्राता है न नीचा तुमको , सेज काँटों का है फूलों का ग़लीचा तुमको।

शान मुक जाये तेरे सामने वह शान है तू, देश मुर्दा है, मगर जीती हुई जान है तू, तुम्मपे कुर्बान ख़ुदाई है वह इन्सान है तू, ख्रहले ईमान ये कहते हैं कि ईमान है तू,

जीत तेरी हो, तेरा राज हो, लय हो तेरी, तृ जिये, देश हो श्राज़ाद, विजय हो तेरी।

उदू

Se

# मांधी

श्री साग्रर निज़ामी

त्ने मग्रिव पर नुमायाँ कर दिया हक्के-वतन , बाग्रबाँ से खोलकर कह दी हदीसे--या--समन।

कामगारे हुरियत अय शहर यारे हुरियत , अय रईसे हुरियत अय ताजदारे हुरियत।

हिन्दियों के जज़बये क़ौमी की इक सूरत है तू, चलता फिरता परचमे—रंगीने हुरींयत है तू।

रख दिया कुदरत ने कान्धे पर तेरे बारे-वतन । कर लिया तसलीम तुभको सबने सरदारे-वतन ।

श्रय दिमारो-जुल्म पर इक ज़र्बे कारीये शदीद , मुस्तबद-दुनिया के सर पर ज़ाला-बारीये-शदीद ।

किस कदर आज़ाद है कितन। बहादुर दिल है तू, ख़द सरों में साइ ये आज़ादिये कामिल है तू।

महफ़िले-अगियार तेरे ज़िक से आबाद है, बज़्मे दुश्मन में भी त् आज़ादंश आज़ाद है।

ख़ूब वाक्रिफ़ इस इक़ीक़त से हैं दीवाने तेरे, बादये-फ़ितरत से हैं लबरेज़ पैमाने तेरे।

वह तम्रस्युर है तेरे इक नारये आज़ाद में, ज़लज़ला आया हुआ है क़स्रे-इस्तब्दाद में।

देखिये मशरिक को क्या मिलता है मग्रित से ख़िराज , कोई ज़ंजीरे गुलामी या कोई काँटों का ताज!



गांधी महाराज चिरकालेर हातकड़ि जे , धूलाय खसे पड़ल निजे , लागल माले गान्धी राजेर छाप । —श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर

নূম—তত

### मान्धि महाराज

#### विश्वकवि श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर

महाराजेर शिष्य. केउ वा धनी केऊ वा निःस्व, एक जायगाय ब्राह्म मोदेर मिल : भराइ ने पेट, गरिव मेरे धनीर काछे इइ ने तो हेंट, श्रातंके मुख इय ना क्यु नील । श्रासे तेड़े, षरहा जखन घुसि 'डाएडा नेड़े, ऊँचिये श्रामरा हेसे बिल जोयानटाके; ऐ जे तोमार चोख-रांगानो बाबूर घुम-भांगानो , खोका भय ना पेले भय देखाबे कांके ! सिधे भाषाय बलि कथा, सरलता, स्वच्छ ताहार डिप्लमैसिर नाइको श्रमुविधे ; श्राइनटाके, गारदखानार खँजते हय ना कथार पाके, जेलेर द्वारे जाय से निये सिधे। इरिण बाड़ि, दले गृह छाड़ि, चल्ल जारा घूचलं तादेर श्रपमानेर शाप ; कालेर हातकाड़िजे, चिर खसे पङ्ल निजे, धलाय लागलभाले गान्धी राजेर छाप।

वंगला

# गान्धिजी

#### श्री सत्येन्द्रनाथ दत्त

दिने दीप ज्वालि' श्रोरे श्रो खेयाली! कि लिखिस् हिजिविजि ! नगरेर पथे रोल श्रोठे शोन् 'गान्धिजी!' 'गान्धिजी!' बातायने द्याख किसेर किरण्! नव ज्योतिष्क जागे जन-समुद्रे श्रोठे ढेउ, कोन चन्द्रेर श्रनुरागे! जगजायेर रथेर सार्थि के रे श्रो निशान-धारी, पथ चाय कार कातारे कातार उत्सुक नरनारी!

क्रमाणेर वेशे केश्रो वश-तनु—क्रशानु-पुण्यछ्वि,— जगतेर यागे सत्याग्रहे ढालिछे प्राणेर हिवे! कौंसुलि-कुलि करे कोलाकुलि कार से पताका घेरि', कार मृदुवाणी छापाईया श्रोठे गर्व्वा गोरार मेरी! कोड़ टाका कार मिद्धा-कुलिते, श्रपरुप श्रवदान, श्रागुलिया कारे फेरे कोटि-कोटि हिन्दु-मुसलमान! श्रात्मार बले के पशु-बलेर मगजे डाकाय सिं-मिंक केरे श्रोखर्व्व सर्व्वपूज्य श—'गान्धिजी!' 'गान्धिजी!'

महाजीवनेर छन्दे ये जन भरिल कुलिरश्रो हिया, धनी-निर्धने एक क'रे निल प्रेमेर तिलक कोटि कवितार निर्भर ग्राचरण यार मनोरम, कर्मों ये महाकाव्य मूर्त, चरिते ये देश-भाई यार गरीब वलिया सकल बिलास 'गड़ा'ये परे गो, फेरे खालि पाये, शोय कम्बल पाड़ि'; तपस्या यार देशात्मबोंध छोटर छो छोटर दिन-मजुरेर लोराके ये खुशी तीन श्राना पयसाते ; स्वेच्छाय निये दैन्य ये, काछे टानिल गरीब भालो ये बाविल लच्च कविर घन अनुभूति-योगे, ग्रहिंसा यार परम साधना हिंसा सेवित वासि, याहार बुद्धेर कोले टल्छेयर श्रासन

दीनतम जने यें शिखाय गृढ़ श्रातमार मर्यादा, चित्तेर बले लिख्वया चले पाहाइ-प्रमाण बाघा, बीर - बैष्णुब - विष्णु - तेजेते उजल ये-जन मिजि' श्रोह सेह लोक भारत-पुलक, श्रोह सेह गान्विजी!

काफिर मिटा आफ्रिका - भूमे प्रिटोरिया - नगरीते, वारे - बारे क्लेश सहिल ये धीर स्वदेशवासीर प्रीते, उपनिवेशेर अपहुजुरेर ना मानि' जिजिया - कर, मुदि मा कालिरे आत्मार बसे शिखाल ये निर्भर, बारण यादेर ओठा फुटपाये तादेरि स्वजाति इ'ये, फुट पाये हाँटा पण ये करिल गोरार चाबुक स'ये, मार खेये पथे मूर्च्छा गियेछे, पण ये छाड़ेनि तब, बारे बारे यारे जरिमाना क'रे हार मेने गोरा प्रभु रद् क'रे बद् आहन चरमे रेहाइ पेयेछे तथे। धीरताय बीर सेवा प्रियंवीर, नाइ जोड़ा नाइ मंते!

प्लेगेर प्लावने कुलि पल्लीते निल ये सेवा-व्रत, बुयार लड़ाइये जुहयुर युद्धे जखमी बहिल कत, कौंस्लि-कुलि-मुद्दि-महाजने पल्टन ग'ड़े निये उपिनवेशीर कथा-विश्वासे खाटिल ये प्राण दिये, काजेर बेलाय इंगरेज यारे मेने छिल काजी ब'ले, काज फुराइले पाजी इ'ल हाय वर्ण-वाधार गोले! कथा राखिल ना यवे हीन-मना कथार काप्तानेरा, कायेम राखिल बकेया युगेर जिजिया— होमेर डेरा, तखन ये-जन कुरिल धाउते वैष्ण्वी सेना सुजि धैर्य्य-बीर्ये मोहिल जगत, एइ सेह गान्धिजी!

सागरेर पारे स्वदेशेर मान राखिल ये प्राण पर्छे, गोरा-चाषा देशे निग्रह सहिं निग्री-कुलेर सने, विदेशे स्वदेशी बटेर चाराय रोपिया ये निज-हाथे विश्वास-वारि सेचने बाँचाल वास्रोबावं - स्नास्रोताते,

वंगला

भारत प्रजारे चोरेर मतन थानाय थानाय लेखाइते इवे शुने, हाय आङ्गलेर टिंप दिये, ये विधि अविधि तारे निम्मूल करिबारे विधि देश ब्रात्माय श्रपमान ह'ते बाँचाते ये गेल जेले, गेल चले जेले ज्वालाह्या रेखे पुराय-ज्योतिर ज्वाला तरगोर सुधा-चरगोर उदाहरगोर माला! धाय देशी कुलि देशी कुठियाल ना शुने काहारो माना, देखिते देखिते उठिल भरिया यत छिल जेल खाना. महें-मेथेते चलिल कयेदे दले दले , अगण्न, स्वेच्छाय घनी ह'ल देउलिया, तबु छाड़िल ना पर्ण! चुिवत शिशुर वच्चे चापिया देश प्रेमी कुलि-मेये यार कन्टेर कारा वरण करेछे दीच्चाय यार निरच्चरेश्रो साँतारे दुःख-नदी, मर्यादा - सम्बोधि ! बुके ऋाँकड़िया सद्य लब्ध

तामिल-युवक मरिया श्रमर ये परश-मिण छु य, चिरपदानत माथा तोले पार मन्त्र-गर्भ फुँचे, पुलके पोलक मितालि करिल पार चारित्र्य-गुणे, भारते विलाते श्रागुन ज्वलिल पार से दीपक शुने, बाँधिल याहारे प्रीति बन्धने विदेशीर श्रो राखी-सूता—मेट पारे दिल प्रेमी श्रप्'न्ड्रूज श्रयाचित बन्धता, श्रापनार जन बिले पारे जाने ट्रान्सवाल ह'ते फिजि, जीर्णं खाँचार गरुड महान्—एइ सेइ गान्धिजी!

पशिया ये नम कुलिरइ श्रालय प्रमाण करिल येवा, कुलिते जागाये महामानवता नर-नारायण-सेवा,— धेर्य्य श्रो प्रेम शिखाल ये सवे काय-मने ह'ते खाँटि, सत्य पालिते खेल ये सरल पाठान चेलार लाठि, विश्वधातार वहे ये पाताका उजल जिनिया हेम, "सत्य" याहार एक-पिठे लेखा श्रार-पिठे "जीवे प्रेम", सत्याग्रहे दहिया सहिया हयेछे ये खाँटि सोना, देशेर सेवार साथे चले यार सत्येर श्राराधना,

त्र्यथुतकाजेर माभारे ये पारे वसिते मौन **घरि**' शवरमतीर वरगीय तीरे ध्यानेर ग्रासन ग्रज्जन ब्रह्मचर्य यार तपेर वृद्धि काजे, यार प्रागोर प्रदीप तर्क-म्प्राँधार-मामे, उज्ज्वल मेयरेर मेये कुड़ाये ये पोषे, ब्राशुचि न माने किळु, चाकरेर सेवा ना लय किछुते, नरे से ये करा नीचु, महते ये देखेछे मरि ब्रात्मार चिर-ज्योति ; दास इ'ते, दास राखिते ये माने चित्तेर ऋधोगति, कोषे बसे ये देशेर, शक्ति, बीजेर ग्रन्तरे वैकुएठ याहार,--एइ सेइ

दर्पातापन भारत - पावन एइ से वेगोर छेले, श्चि महिमाय द्विजकुले म्लान करिल ये श्रवहेले-कुएठा-रहित वैक्रुएठेर ज्योति जागे जार .मने. साजा निते नय कुरिटत कर्चन्येर श्रावाहने, चाकर-चक्रे कुलिर कान्ना शुनि नीलकर ग्रार चम्पारएये चुनि', **त्रश्रमुकुता** कामरूपे कायरा-स्राकाले शासनेरकले शेखाले ये मर्मिमता. निजे भूँ कि निया खाजूना चिख्यारायतेर चिरमिता; केवलि हुकुम केवलि डिक्रिजारि, नय राजा-गिरि हाल गोर क्रोक ग्राकालेर ग्रो काले करिते मालगुजारि, श्रनाचार एर ठाँइ श्रार नाइ नाइ भूभारते, विधिमते, एकथा प्रथम बुक्ताल ये प्रजाय गाँये बाजारे श्रमोघ सत्याग्रह प्रजार नालिश वोकाते राजारे ह'ल नाको पार देरी, श्रमय व्रतेर व्रती ये, सकल शङ्का ये-जन हरे, पञ्चप्रदीपे कुलिर विश्वप्रेमेर श्रारति सुधन्वा त्रार प्रह्लाद महीयान, श्रादर्श यार पितार त्रो हुकुमे करे नाइ यारा त्रात्मार त्रपमान, पूजनीया यार वैष्णुवी मीरा चितारेर बीसापासि,-राजाश्रो हुकुमे सत्येर पूजा छाड़ेनि ये राजरानी;

वंगला

जयमाले यार सारा दुनियार सत्यप्रेमीर मेल , ग्रीसेर शहीद् सक्रेटिस् आर इहुदीर दानियेल , यार आलापने बन्दी मनेर बन्धन इय च्चर , तार आग्रामनी गाश्रो कवि आज, गाश्रो गान्धिर जय!

पशियार इक्, हारुणेर, स्मृति, इसलाम्-सन्मान,-मर्मं वी णार तीन तारे यार पीड़िया कींदाल प्रास् , दराज बुकेत सारा एशियार व्यथा स्पन्द वहि, सब हिन्दुर हये' ये, खोलसा खेलाफते दिल सहि, चित्त बलर चित्र देखाये पेले ये पूर्ण साझा, सत्याम्रह-छुन्दे बान्धिल महेरे छन्द-छाड़ा, प्रीतिर राखी ये बेंचे दिल दुहुँ हिन्दु-भुसलमाने, पञ्चनदर जालियाँर ज्वाला सदा जागे चार प्रायो , भारत-जनेर प्राण-हरणेर .इरिवारे ग्राधिकार, सेनापति य रथी दुर्निवार, हल विधातार देश्रोया धर्मा रोषेर तलोतार चार हाते, गेछे सत्याग्रह - रसायन सोनां हये षोषि' स्वातन्त्र्य शासन - यन्त्र श्रामला तन्त्र ग्रमय-मन्त्र दिये देशे देशे फिरिछे ये ग्रहरह; महारानी यार शकति-म्राधार, म्रानुदार कभु लुकानो लुपानो किल्लु नाइ यार, हाटेर माभे ये कहे-"स्वराजप्रयासी जागो देशवासी, स्वराज स्थापिते इवे , त्यागेर मूल्ये किनिव से धन, कायम कारिव

यां कि ह्यु स्ववशे से इ तो स्वराज, से इ तो सुखेर खिन, आपनार काज आपिन ये करे,—पेयछे स्वराज गिए ; स्वपाके स्वराज, स्वराज-स्वकरे निजेर बसन बोना, स्वराज—स्वदेशी शिल्प-पोष्पे स्वाधिकारे आनागोना, स्वराज—स्वरेश शाल्प-प्रालापने, स्वराज-स्वरीते चला, स्वराज—यां कि ह्यु अशुभ ताहारे निजेर दु'पाये दला;

स्वराज स्वयं भूल करे तारे शोधरानो निजहाते, स्वराज पाणीर प्राणे श्रिधकार विधातार दुनियाते।

सेइ अधिकारे धाय यारा हात प्रेष्टिज-अञ्च हाते ,-स्वराज—सं नैयुज्य तेमला ग्राम्लातन्त्र हाते हतियारे शिक्षा स्वराज, स्वप्नकाशेर पथे, स्वराज—से निज विचार निजेरि स्वदेशी पञ्चायते। चारित्र्यवले श्राने ये दखले एइ स्वराजेर माला कर-गत तार सारा दुनियार सब दौलतशाला, हातेरी नागोल आछे एर चानी, आयास ये करे लमे, श्रद्धम भावे श्रापनारे भूल कोरी ना। " कहे ये सबे: श्रात्म--ग्रविश्वासेर ग्ररि, मूर्च ये पराजय श्राजों जानेनि ये, सेइ गान्धिर गाह जय! ना हेस ना हस्बद्दष्टि, हेस ना विज्ञ हासि. हेस शेख विश्वास करिते तपेरे श्रविश्वासी, ये प्रागोर ग्रविश्वसेर विष-विश्वास ह्य रूइ विश्व-विजय, विद्रुपे कभ तोर व्यङ्ग एवं वङ्ग वाखान गुज्जने शोन् भरि' भरि' श्रोठे भारतेर मौचाक, मीम्रलश्रो इ'ल मौमाछि श्राज यार पुन्येर वले, तार कथा किछ जानिसतो बल्, मन दोले कृतहले, जानिस् तो बल्, मोहनदासेर महादुषमन् गिषा, कि फिकिर क्रोहे सुरा-राच्चसो पूतना वोतल्-स्तनी, वोतल काड़िया मातालेर, गेल कोन् तेलि कारागरे. कोन् लाट ढाके अधोकेर लाट मदेर इस्ताहारे।

जानिस् तो बल् कि ये ह'ल फल आव्कारी-युद्धेर,
मघ-जातकेर आमिनय सुरु ह'ल कि मगघे फेर।
श्रोरे मूद तुइ आजके केवल फिरिस्ने छल खुँजे,
खुँटि नाटि बोल कवे कि बलेछे ताहारि उतारे युके,

धंगला

>

गोकुल भेय कि श्रेय खानाकुल-से कल्ह आज देखे । मारत जुड़े ये जोवन-जायार ने रे तुइ ताइ देखे । पारिस यदि ता शुनि इ'ये नेरे स्नान क'रे ओइ जले , चिने ने चिने ने महान्-आत्मा महात्मा कारे बले ! एतखानि बड़ आत्मा कखनो देखें छिस कोनो दिन ! देश यार आत्मीय प्रिय-तबु विश्वासहीन ! दूरवीन क'से विशेरा घोष, 'सूर्येंऽर बुक पिठे , आ छो मसी-लेखा !" आलोर ताहे कि हय किम एक छिटे !

सेइ मली निये हास्ये तपन विश्वं भरिछे रश्मिर ऋण बाड़ाये शासीर, फूले फूले दिये प्राति ! कुटिरे कुटिरे महाजावनेर ज्वेलेखे ये होमशिखा, दिन-मजुरेर जने जने संि।' मर्यादा-शुनि टीका, पेराँछे देछे ये पौरुष नव चाषादेर घरे घरे, यार वरे फिरे शिल्पीर गेह काजेर पुलके भरे, यार त्र्राह्वाने साड़ा दिये छुरे तिरिश कोटिर मन यशेर ग्रङ्क लेखे साधारण देशेर खतेने स्रात्मविलोपा कर्मी-सद्य यार वाणी शिरे नीरवे करिछे ब्रतेर पालन दुःसह दुख वरि'; छात्रेर त्यागे स्वार्थेर त्यागे पुलिक वहे हात्र्योयां, राज-भृत्येर वृत्तिर त्यागे राजपथ ह'ल छात्र्योया, यारे माभ पेये काजिया थामाये हिन्दु स्रो मोसलेम, 'ब्रात्मद्मन स्वराज' समिक्त-भुञ्जे ०रम प्रेम, महम्मेदर धर्मा-शौर्यं याहार जीवन-माभी बुद्धदेवेर मैत्रीते भिलि' स्फुरिछे नवीन साराटा जीवन खुष्टदेवेर क्रुशये वहिछे विज्ञत-पदे कन्टक-पथे 'सत्य'-ब्रत ये कल्यागे कुड़ेमि पालाय प्रशामिया चरकोर ; यार भरे भारतेर पल्ली-नगरी 'काल्चारे'; कवीरेर याहार परशे खुले गेछे यत निद्महलेर खिल , पूरा इ'ये गेछे यार आगमने तिरिश कोटिर दिल् तार श्रागमनी गारे श्रो खेयाली ! गोइवङ्गमय गाश्रो महात्मा पुरुषोत्तम गान्धिर गाह जय!

## महात्मा गान्धीर प्रति

#### श्री बुद्धदेव वसु

श्रामारा पतंग जन्मा, मुषिक मृत्युर अन्धकारे पिञ्जरित दुर्भिचेर कराल आकाशे चिरस्थायी नामिश्वास नामे ग्रार श्रोठे इताशार दुःसीम गुमोटे। दुःख नेइ, युखनेइ, त्राशानेइ मनुष्यत्व नेइ, शुधु धुँके धुके धुक पुक बुके वेंचे थाका शुधु शून्य भविष्यते श्राँका नियतिर कालनेमि अअर अचरे, तार पर श्रन्तिम प्रहरे चीण स्वरे अनिश्चित ईश्वरेरे डाका। जीवन्मृत जड़ताय वेंचे थाका तबू वेंचे थाका । ए नीरन्त्र निश्चेतने कोथात्रो कि प्रास् छिलो ! ग्रवाध्य, ग्रवध्य इतिहास, एकि तारि श्राकिस्मक विराट उच्छवास ? एकि कोन ग्रलौकिक ग्रहेय सत्तार युगान्तरकारी श्रवतार ? एकि सत्य, एकि सत्य नय ? मने हय जामादेर जीवित मृत्यर दुर्गम गोपन उत्से बुिक वा स्पन्दित रक्त वह हुत्पिएड; बुिक वा सत्यइ इतिहास नियतिर श्रलच् सारथि, बुक्ति वा आमरा अनन्त कालेर मतो नित्य म'रे तब अमर। यदिता ना हवे ताइ'ले ए ग्रसम्भव केमने सम्भवे ! श्रामरा तो जानि ना केमने कोन दूर शताद्वीर पव पार थेके प्रति दिन विन्दु विन्दु क'रे श्रामरा ढेलेछि एइ प्राण्मय प्राण्

बंगला

云义

मारतेर कोटि कोटि हिन्दु मुसलमान ।

तुमि श्रामादेर सेइ प्राण संचयन ;

श्रामाराइ तूमि, निरन्नेर निर्वलेर ;

मनुष्यत्व वंचितेर सर्व्व ग्रासी श्रन्थकार फेटे
कखन श्रागुन फोटे केउ कि ता जाने ?

श्रामादेर कोटि कोटि श्रचेतन हृदयेर श्रग्नेय किण्का
सेखाने पुञ्जित इ'ये जालायेक्ठे श्रफुरान श्रनिर्वान शिखा ;

तुमि सेइ श्राश्चर्य प्रदीप, प्रदीपेर श्रपूर्व्व इन्धन ;

भारतेर ते प्राण पुरुष श्रामादेर प्राण संचयन !

### महामानक

#### श्री मोहितलाल मजुमदार

जन्म तोमार हयेछिल कवे ऋषिर मने—
एइ भारतेर महामनीषार तपेर च्यो !
सर्व्यमानवे अमेद करिया देखिल यारा-ता'राइ तोमाय देखेछे प्रथम, जेनेछे ता'रा
तार पर तुमि युगे-युगे एले मुरति धरि'—
अमृत पिया'ले मृत्यु-सागर मिथत करि' !
कुरुचेत्रे बाजिल शङ्क मामैः—रवे !
प्रथमप्रेमिक शाक्यसिंह उदिल भवे १
पाप-पश्चिमे भगवद्—कृपा दानिल ईशा !
आर ओ एकजन मरू सन्ताने देखा'ल दिशा !
सेइ एकवायी मूर्त्तं धरिया आसिले तुमि !
हे जीव-ब्रह्म-अमेद ! तोमार चरया चुमि !

हे प्राया—सागर तोमाते सकल प्रायोर नदी पेयेछे विराम पथेर प्लावन-विरोध बोबि'। हे महामौनी, गहन तोमार चेतन-तले महाबुभुद्धावरया तृति—मन्त्र जबले! घन्धतरि! मन्वन्तर-मन्थ शेष— तव करे हेरि अमृतभायड—अविद्धेष! जगत जनेर वेदना-संभिध् कुड़ाये सवि— सेइ इन्धने ढालिले आपन प्रायोर हवि!

न्द

परिले ललाटे महावेदनार भस्म-टाका , जीवन तोमार होम हुताशन ऊर्द्धशिखा ! शङ्काहरण श्रहिताग्निक पुरोधा तुमि ! यज्ञ-जीवनदेवत ! तव चरण चुमि !

निरामय देहे वहिछ सवार व्याधिर मार !
तीम नमस्य, सवारे करिछ नमस्कार !
चिरतिमस्राहरण तोमार नयन-कूले ,
श्रम्ध-श्राँखिर श्रम्धकारेर श्रश्र दुले !
श्रद्ध-श्रशन विरल-वसन हे सन्यासि'!
तुमिहं सत्य संसारतले दाँहा' ले श्राप्ति'!
श्रादिकाल हते कतकाल तुमि एमिन रत—हे महा जातक ! जातक-चक घुहिने कत ?
कतवार दिने श्रापनारे बिल यागेर यूपे ,
छोट-'श्रामि' गुलि मिरया तुलिने तोमार क्ष्पे !
चिनेछि तोमारे, युगे युगे श्रवतीर्ण तुमि !
हे नोधिसत्व ! बुद्ध ! तोमार चरण चुमि !

ध्यानीर ध्यायाने आसन तोमार चिरन्तन, इतिहासे यने घरा दाश्रो, से जे परमच्च्या। देशे देशे तन शुभ--श्रागमन--वार्ता रटे, तोमार काहिनी कीर्तन हय देउले मठे! परे येई दिन तोमारे भुलिया तोमार नाम जप करे सने निजेरी लागिया श्रविश्राम—नरे भुल गिये शुधु 'नारायण'--मन्त्र पड़े, मनेर मतन स्वार्थ साधन मूर्ति गड़े—जगत—श्रन्ध जगानन्दे करिया हेला रतने-भूष्णे साजाय केवलि माटीर ढेला—जगजजीवन-मूर्ति धरिया एसो गो तुमि! मानव-पुत्र! मैत्रेय! तन चरण चुमि!

एसो गो महान् श्रतीत-सास्ती हे तथागत ! हेर ए घरणी मरण-शासने मूच्छीहत ! काँटार मुकुट माथाय परिया मानव राज ! गाह जय, गाह मानरे जय, गाहगो श्राज ! महाव्याधि-भार कर गो हरण परशि' कर-

धन्य इउक निजेरे निरिल' नारी आं नर ! आर वार डाक' घरे घरे, 'एस आमारिपिछे; मयेर सागरहेंटे पार हत्रो, भय ये मिछे !' मृत जने पुनः नाम घरे ''डाक'' मृतक-नाथ! प्रेत भूमे आजि एकि हुलाहुिल रोदन साथ! स्तिकालयेरशोमा घरे यत श्मशान भूमि-महादेव नय-महामानवेर चरण चुिम'!

### धर्मकीर

#### श्री प्रभातं मोहन वंद्योपाध्याय

सुखे येते क्षिल दिन । धर्म कि--ता' दिव्य वू िमताम , श्राद्धामरे दूर होते नित्य तारे करिते प्रशाम-कोनो दिन भूलि नाइ। धार्मिमकेर पदधूलि ल'ये। दैनन्दिन स्वार्थ इन्दे मग्न इ'ये छिलाम निर्भय । जीवन सहज छिल हेनकाले तव तीत्र ज्योति केमने पशिल श्रासि' श्रन्धचचे श्रकस्मात् श्रति को था इते ! घर्मवीर ! तुमि एले मत्त-भूज्भा-सम स्वार्थेर प्राकार माङ्कि, कोटिपति ह'ते दीनतम गृहस्थेरे गृह हते ठेलिया फेलिले आनि पथे। ब'ले दिले, "धर्म नाइ पूँथ-पत्रे मन्दिरे-पर्व्वते , धर्म नाइ रण-चेत्रे पैशाचिक इत्यार देशभातृकार नामें विदेशेर शोणित वैभवे धर्मं नाइ ; धर्मं नाइ शृङ्खलित दासेर सेवाय ; तिथि दिया, मन्त्र दिया, तीर्थं दिया राखियाछ या'य सङ्कोचे सराये दूरे--ग्राजि तव घरेर ताहारे प्रत्यच् करो ; ताहार कठिन आलिङ्गने भारा दिया घन्य इश्रो ; निखिलेर लाञ्छितेर लागि निरन्नेरे अन्न दिते—अत्याचारे करिवारे रोध। प्रति दिवसेर काजे सहज सिक्रय धरमें बोध मानुषेरे मुक्ति दिवे, विश्वेरे करिवे शान्तिमय; दूर ह'ते चलिबे ना आजिके गाहिले तार जय, जीवने लिमते इ'वे अविश्रान्त कर्मा दिया ता'रे।" कहिलाम अविश्वासे "ए कमु संभव ह'ते पारे १"

दद

बिलले, "प्रतीचा करो"; देश जुड़े पड़े' रोल साड़ा; "धर्मों श्राचरण करे—एसे छे एमन लच्मी छाड़ा स्वदेशेरे मुक्ति दिते"—पिरडते हासिल व्यंग हासि; देशरे श्रन्तरतले स्वार्थान्धेर मुख्दवप्त नाशी जागिल धर्मेर मूर्ति; कोटि कोटि विच्छुव्ध विवेके पूजारित होलां ता'र। हाय, श्राज बिलया दिवे के— ये होमाग्नि ह'ल ज्वाला, ये साधना मुक ह'ल सवे— कवे तार पूर्णाहुति ? के बिलवे सिद्धिलाम कवे ?

### महात्माजीर पति

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य्य, संपादक, श्रानंद-बाज़ार-पत्रिका

नदेर वर्चे येदिन शोशितेर होलिखेला खेलिल पिशाच पीड़ित जातिर कातरता करि हेला, वेदनार ढेउ पड़िल माङ्गिया तोमारि चरणमूले येथा छिले तुमि त्रापन साधने साबरमतीर कृते ; दुटिल घेयान, ग्राश्रम छाड़ि बाहिरिया एले छूटि येथा मुमूर्ष देशवासी तव पड़ि रय भूमे लूटि; सान्त्वना दिया अपमान व्यथा सव तुलि नि हे वुके ; सारा भारतेर प्रतिवादध्वनि फुकारिल तव मुखे। ग्रापन तपेर तेज सञ्चारि सवारे करिया दान, तिरिश कोटिर कड्डाल भरि फुत्कारि दिले प्राण । ग्रमर ग्रमय ग्राह्वान तव उठिल गगन म'रे, साधनलब्ध ग्रमोघ ग्रस्न दिले सवाकार करे। सहसा तङ्गित-स्पर्श-चिकत सकले उठितु जागि, सेइ निर्घोष आजो, मने, इय श्रवणे रयेछे लागि। श्रमहयोगेर रूप घरि तव रोषेर बह्विशिखा, छाइल भारत, श्रत्याचारीरे देखाइल विभिषिका। कॉपिल प्रबल शासन शक्ति ग्रापन ग्रांसन परे, देखाले हिंसाविहीन समर कत ये शकति घरे। इच्छाय तव पहिल सेनानी मृत्पुत्तल शिखाले जातिरे कठोर दीचा लइते मुक्तित्रते!

प्रभात-त्रालोक भलिल सहसा, तोमार नयने चाहि , गौरवे भरा वन्दोर दल श्रोठे वन्दना गाहि। सेदिनेर सेइ आशा-उल्लास जीवने भुलिब ताकि ! स्वपनेर मत त्र्राजो भासि स्रोठे स्मृतिपटेश्यािक थािक । सहसा कखन कारार दुआर रूधिल तोमारे घिरि, सङ्गीरा सव ये याहार कातो एके एके गेल फिरि। फिरिले यखन त्रत गेछे भाङ्गि नीरव राष्ट्रवानी, स्वपन विलासे घुमाइछे जाति सिंह लाङछुनाग्लानि । इइते कोकनद्दव्यापी उपप्लवेर वेगे, गान्धीर नाम हुबिया गियाछे नव-सह्योग-मेघे। निस्फलतार वुकमाङ्गा श्वास नीरवे मम्में दलि लोकहित भावि तार पर सेइ तोमार श्रात्मविल ; सब विरोधेर इलाइल ज्वाला पियिले कराठ भरि, सवारे शान्ति दिया नतशिरे आंश्रमे गेले सरि। तारपर हाय, इतिहास माखा पतनेर घनमासी, श्राँधार हइते तुलिले याहाय श्राँधारेइ गेल पशि , नव-सहयोग-म्रिमिसार होलो खिएडत बारे बारे, तवस्रो फिरिते ह्य ना साहस स्रॉकिड़ रहिछे तारे। यें श्रायुध दिले करिते प्रयोग शकति निहल कारो । ये जीवनवेद प्रचारिले सबे मन्त्र भुलिल तारो। क्लान्त नयने देरिले सकलि नीरव वेदना-भागी, संयत-तेज रहिले धेयाने शुभव्योर एखनो कि तव इयनि समय पुनराय देखादिते ? राष्ट्रयेर रश्मि दृढ्करे तुलि निते ? श्रचल 'चालनार भार काड़ि निल यारा श्रवोध-दम्भेमाति, पड़े शिथिलिया; एसो, याय बुक्ति तव प्रियदेश जाति । येइ पाशुपत करिया योजन तूनीरे राखिले तुलि, मित मोदेर तारि मामे रय से कथा कि गेले मुलि ! फिरे एसो, डाके दीन देशवासी पोइन-कातर अति, एखनम्रो केन रिहछ विमुख, हे तापस सेनापति ! भेक्नेछे शरीर तार साथे कि गो तोमारो भाक्निल मन ! सङ्गीरा सव छाड़िल व'ले कि तुमित्रो छाड़िबे पर्गा ?

काहार नयने चाहि तवे ग्रार लिभव पथेर श्रालो . चारि धार घेरि घनाय यखन ब्राँधार निकष-कालो ? बहितेछ तुमि सवाकार भार धरार धैर्यभरा, तोमार चरण द्विधाय टलिले टले ये बसुन्धरा। बुथा से एकता तार लागि यदि सत्येरे दात्रो वलि। रसातले याक राजनीति यदि विपथेइ याय चलि। मिथ्याइ येथा धर्म हइल, नीति ह'ल येथा छल, वञ्चना त्रा उत्कोचदान ह'ल येथाकार वल, ताहारि समुखे तुमि नतशिर—ए व्यथा केमने सहि ? सत्येर शेषे हवे पराजय, मिथ्याइ हवे जयी! हेर चाहि रय तव मुखपाने पथ सन्धानी जाति, ज्वलुक, ज्वलुक तोमार नयने सत्य-श्रनल-भाति। निमिषेर माभे पुड़ि इवे छाइ मिथ्या श्रो कपटता, निशीये याहारा छाड़े हुङ्कार लुकाइया यावे कोथा। दाश्रो डाक दाश्रो, करठे तोमार श्रमोघ सत्यवासी, विपुल प्लावने दुलिया उठुक भारतेर प्राय्खानि। मरा वाँचावार श्रमृत मन्त्र तोमारि से जाना श्राछे। बाँचिया मरिल, दास्रो डाक दास्रो, पुनराय तबे बाँचे। कोथाय पाषायो जीवन उत्स रूद्ध से गतिहारा, जानी सन्धान, बहाइया दात्रो पुनः से मुक्तधारा। हे महातापस सत्येरे पुनः जागास्रो उच्चशिर, धरमेर देशे घरमे श्राबार स्थाप'गो घरमवीर। मन्त्रे तोमार, ग्रमय साधक, भीक-बुके दाग्रो बल, श्राह्वाने तव, त्रिश्व प्रेमिक, नामुक प्रेमेर ढल। दास्रो डाक दास्रो, स्राप्तुक कमला धन, सम्मार ल'ये, तोमार साधने सुप्त शक्ति उठुक दीस ह'ये। दाश्रो डाक दाश्रो, स्वराजरथेर तोलो घर्घरनाद। दास्रो डाक दास्रो, दूरे सरि याक् एइ जड़ स्रवसाद। एइत सेदिन तहन तपन पूरवेते दिल घिरिल ये मेघ काटिबे ना आर—एइ कि ललाट लेखा ? अकाले कि शेषे नामिले सन्धा मुक्तिया आशार छवि ! हाय, हाय, एइ मध्य दिवसे डुवि रय केन रवि ?

## मान्धी महाराज

#### श्री यतीन्द्रमोहन वागची

के ऐ चले विपुल बले समुखपाने चाहि'— उदार घोर अति गमीर चोखे पलक नाहिं; सरल पथे सहज मते समान ऋज गति, डानेबा बामे कमुना थामे-जाने ना लाभ-ज्ञि ; व्यथित लोके श्रंमावे शोके सेविते सदा मन, दीनेर तरे नयन भरे करे पराण पण; परेर लागि' सर्व्वत्यागी मुलिया भय लाज! केवा ए जन १ हाँके पबन-गान्धी महाराज!

मारतवासी गृही श्रो चाषी काहार मुख चाहि' नवीन बले मातिया चले श्राशार गान गाहि'; मजुर कुलि श्रमाब भुलि' काहार जयगीते, पराण मन जीवन पण चाहे बा बलि दिते; धनी श्रो मानी, गुणी श्रो ज्ञानी, गरीव गृहहीन काहार काछे शरण यचे-शुधिते नारे ऋण; निखिल लोक मेलिया चोख निमछे कोरे श्राज १ देश-मातार कण्ठहार गान्धी महाराज!

परेर 'परे आशा ना घरे—निजेते निर्भर, मुसमाहित शान्त चित, शुद्ध कलेवर; सरल बास, सहज भाष, सत्यपथकामी, देशेर हित काहार चित भाविछे दिन-यामी; विरोधी भाये माथेर पाये मिलाये निज गेहे, सवारे डाकि' मिलन-राखी परा'ल के बा स्नेहे; हिन्दु टाने मुसलमाने निज बुकेर मास—असाध्यके साधिल आके-गान्धी महाराज!

श्र-मिले के से मिलाय हेसे, श्रचले करे चल, काहार चित् शत्रुजित श्रस्त्र हृदबल ; श्रसहयोगे मृत्युरोगे निदान-बिधि का'र फिराये श्राने देशेर प्राणे बाँचार श्रधिकार ;—

ये बाँचा माने सकले जाने स्वाधीन यत देशे , नूतन पथे नूतन रथे यात्रा या'र हेसे ; ये बाँचा माने विधाता जाने श्रमृतलोकमामा— ए बाणी के से शिखा'ल देशे !—गान्धी महाराज।

### गांधीजी

#### श्री सजनीकान्तदास

स्वर्गे ब्रार मर्स्ये ब्राज चिलयाछे दि टाना टानि , इहलोके परलोके बांधियाछे प्रचएड इकठी मानवे घिरि। प्राण पन करियाछे प्राणी, विचार चिलक्षे अर्ध्वे से प्राग्रेर कतदुक दाम। युगे युगे याहादेर 'जन्म श्रार मृत्य' इतिहास, काल वारिधिर तटे यादेर बालुका परिचय-एल आर चले गेल, मुहूर्तेर बुद्दुद विलास, ताहारइ एकटी लागि मृत्यु दूत गनिछे संशय। से कि ग्रुध् देहसार ! देहहीन ग्रात्मा त्रो से नेह। तार परिचय से ये मानवीर गर्मेर सन्तान, विश्व मानवेर धात्री धरा ताइ स्रासन्न विरहे मुखिके नयन ग्रश्र; नाड़ीते पड़ेके तार टान। देवता डाकिछे ऊर्ध्वे, एसो एसो हे श्रात्मा महान प्रशान्त नयन मेलि जे देखे मानुषेर छेले -चले दिं टानाटानी स्वर्गे मत्यें खुचे व्यवधान, धराहेसे केंद्रे कय, ए ब्रात्मा माटिते शुधु मेले! मामलाने बसे स्तब्ध ध्यान रत महान मानव ; मुखेते माखान ताँर प्रेम ग्रार विदायेर हारि। स्वीर श्राह्वान नाइ, थेमेछे श्रात्मार कलरव, बले येते पारिबना , ए धरारे आसि भालवासि। देवतारा देहीरे करेन आशीर्वाद, देहहीन श्रानन्दे चरिया पड़े धरणीर स्तन्य दुग्धधारा धराय रंहिल ग्रात्मा, स्वर्गे खुचिल विवाद-मृत्युरे जे नाड़ा देय देह नय से आत्मार कारा

£3

# ग्रात्मार ग्रात्मीय गान्धी

### श्री सावित्री प्रसन्न चट्टोपाध्याय

तखन दुःखस्वप्न जागे दुर्मागा ए भारतेर वुके भय विचलित चित्ते अविराम जागिछे संशय, पुतमान मनुष्यत्व कलंकित ऐतिह्य ताहार गोपन गुहाय चले रात्रिदिन चक्रान्त हिंसार। जातिर वन्धन व्यथा शृंखलेर निष्टुर पीड़न कुञ्ज पृष्टे कशाधात, लजाहीन दुर्व्यल दलन। विकुब्ध मनेर कोने घुमाइछे विद्रोह अनल हेन काले देखादिले पुर्यभूमे तपस्वीर वेशे। विश्चित्र विध्वस्त देश, चारिदिके स्वजन संग्राम ताहारि कदर्यं छाया घनाइल तब चित्ताकाशे। दश्चिन्तार वाणी रेखा अकुञ्चने उठिल कटिया येमन गमीर दृष्टि तेमनि उदात्त कएठ स्वर । नूतन करिया तुमि गड़िवारे स्वदेश समाज श्रिहिंसार नवमंत्र श्रनाइल जने जने डाकि , चुर धार तीच्या बुद्धि युक्ति तर्के पंडित प्रधान सदर प्रसारी मन, करुणाथ कोमल हृदय। धर्मे धर्मे रेषा रेषि आचारे विचारे कोलाहल संस्कारेर मोहजाले छुँत् मार्गे आत्म अपमान , मन्दिरे देवता बड़ बाहिर मान्यु श्रप्रधान से मानुषे बुके निले प्रसारियां उदार हृदय। मानुषेर महत् धर्म दीचा दिले ए महाभारते , अपनि आचारि धर्म विलाइले प्रेम अभिनव , श्रन्तरे स्वदेशं लद्दमी, नयने उदार धरातल सन्वं साधनार अर्ध्वे मनुष्यत्व बोधनेर वत । तोमार स्मरंग सौध गड़िया तुलिछे कीर्त्ति तव श्रात्मार श्रात्मीय गांधी महात्मा ए श्रनात्मिक देशे श्रर्ञ्चनीय सवाकार समरगीय प्रमाते सन्ध्याय कविर प्रणाम सेथा फुल इये फरिषे नियत।

#### महातपा

#### श्री निर्मलचन्द्र चट्टोपाध्याय

तपेर तिइत-सूत्रे ऐक्ये गाँथि श्रेय ग्रार प्रेय ग्रमोघ मैत्रीर मंत्रे चाएडाले ग्रो विच टाने के ग्रो! निष्के खुष श्रवनेत्रे जागे नवयुगेर मैत्रेय। ए भारते कार दृष्टि निर्निमिख ग्राज ! —गांधि महाराज!

ग्रस्थि शीर्णं कृशतनु हद दीप्त कृशानु-सुन्दर— त्यागेर सर्वस्वपने महाभिन्नु गुर्जर शङ्कर ; कटिवास मात्र साजे त्रिंशकोटि दरिद्र निर्मर । परजीवी ग्रध्नुदेर के बहिक्के लाज है

—गान्धि महाराज ।

क्लीव-क्लिन्न लह्यहीन लह्न प्राणे ऋत वाक्य यार तिले तिले ऋलिह्नते अग्नितेज करिछे सञ्चार, श्रृंखल-संगीत हानि, बन्दी गाहे वन्दना ताहार सुप्त चित्ते कार बानी समुद्यत बाज ? —गान्धि महाराज।

क्रोघेरे ग्रक्रोघे जिनि' श्रिपेसे प्रेमेर श्राग्रहे
श्रालिंगन दानिल ये वेदनार सर्पविष दहे,
शिक्त तार श्रप्रहत जीव यज्ञे श्रनन्त निप्रहे
मानव मूर्तिर ए की स्वमूर्त बिराज ?
—गान्धि महाराज।

### गांधीजी

श्री विजयलाल चट्टोपाध्याय

बर्बरता विज्ञाननेरे करिया किङ्करी— दिगनत न्यापिया तोले रक्तेर लहरी, पृथिवी जुड़िया चले मृत्युर शासन शक्ति स्रासि काड़िया छे न्यायेर स्रासन।

श्रालोहीन श्राशाहीन शताब्दीर किने तिम पत्र । तोमार श्राहवाने सेइ प्रेम—विश्वे जाहा एकान्त निमय , वीर्ट्येर श्रागुने याहा चिरदीतिमय । मृत्युमंत्रे दीचा तिम दिये छो जातिरे ;—प्राय—से तो मरनेरइ श्रासे बच्च चिरे । मानुषेरे भालोवासी—साम्यवादो ताइ, जेलाने शोषण, जानो, प्रेम सेया नाइ । सर्व्यहारादेर लागि तोमार स्वराज तिम, ताइ, भारतेर गान्धी महाराज ।

## महात्मा गान्धी

श्री विवेकानन्द मुखोपाध्याय

घुमन्त मानुष येन समुद्रेर श्रुनिल गर्जन-बहुदूर शताब्दीर-निपीड़ित श्रात्मार वेदना, लच् लच् जीवनेर सञ्चित ये विपुल ऋन्दन तारि साथे अकस्मात् अन्धकारे हलो येन चेना । गान्धी दियेछे ढाक,--सत्याग्रही वाहिरिल पथे--लाञ्छना वरन करि लाञ्छनारे करिवे के जय। श्राहुति दिवे के श्राज मारतेर स्वाधीनता व्रते जेल जरिमाना स्त्रार फाँसिकाठ नय किछु नय। मानव मुिकर दूत है महात्मा गान्धों महाराज, तोमार पताका तले भारतेर नया जागरण ग्रामे ग्रामे घरे घरे कोटि कोटि मानुषेर मने नतुन युगेर लागि येन एक अव्यक्त गुझन ! एइ लजा, अपमाने, दासत्वेर एइ ये शृङ्खल, सहेना सहेना आर शताब्दीर शोषण निदुर, तोमार श्राह्वाने ताइ प्राया पद्म हलो ये चञ्चल, मुक्तिर आलोक बुक्ति रात्रि शेषे, नहे आर दूर ? सेइ त्रालोकेर तुमि वात्तावाही तापस महान, लह तुमि भारतेर प्रेम स्निग्ध ग्रर्घ्य-ग्रवदान।

## ए गांधी संत सुजान

कवि वरेएय थ्री अरदेशर फराम जी खवरदार,

श्रंघारा ना गढ भदीने श्राव्युं किरण श्रणमोल , रण नी धगधगती रेती मां फूट्यूं श्रमी ऋरणुं रसलोल ; दश दिश नां लोचन मींचातां., जनजननां तनमन धूधवातां,

भारत नुं उर ग्लानि रह्युं भरतुं त्यां फरी ऊतयों प्रभुवोल ।

लाव्यो कोण परम ए वाण है ए गांधी संत सुजाण , ए गांधी संत सुजाण , ए नवभारत नो प्राण!!

जीवतां पर्या मूएलां खोखां श्रहीं-तहीं फेरतां भारत-भोम , जायो नहि लेवा दम पूरो, थथरे शीत पडे के घोम ;

> ज्यारे माना केश विंखाता, सुत मय हिंसा मां भटकाता,

लंडता भ्राता शुं विय भ्राता, त्यारे संधी धरती व्योम।

कोगो फूक्या सौमां प्राण ! ए गांधी संत सुजागा! ए गांधी संत सुजागा! ए नवभारत नो प्राणा!

हाल्यां चेतन मृत मही मां, फाल्यां जड़हृदये थी फूल , हिमढगले थी भड़का ऊठ्या, भवकी सोनारज भरधूल ;

> पथ्यरनी प्रतिमा त्यां चाली , फूटी मूशलमां पर्या डाली ,

जनजनना मन मां, नव रंगे पाछी ऊगी श्राश श्रत्ल ;

एवी वर्ती कोनी श्राण !

ए गांधी संत सुजाण ,

ए गांधी संत सुजाण ,

ए नवमारत नो प्राण !!

निह वीरत्व वसे तरवारे, निह शूरत्व वसे को वाथ, के वीरत्व खरूं श्रंतर मां, ए सौ शीख्या साची गाथ;

> मृत्यु विषे नवजीवन लाध्युं , जीवन मां नवचेतन साध्युं ,

मरीने जीववानो नव मंत्र मल्यो ऐ कोने पावन हाथ ?

कोंगे दीधी ए रसलहाग ? ए गांधी संत सुजाग ! ए गांधी संत सुजाग ! ए नवभारत नो प्राग !!

सत्य ब्राहिंसा स्नेह तणा मर्मो ज्यां अधङ्या तारक पेठ , देहबले मानव दिन दिन शिरधारे दुनियानी वधु वेठ ;

> कुंदन नो कस श्रंकावी ने , नवनव तावणी मां ताथी ने ,

त्यां आ त्रातम किमियुं देखाडी ने बांध्युं पशुबल मेठ ;

कोणे स्पर्श्यो ए ऊंडाण १— ए गांघी संत सुजाण , ए गांघी संत सुजाण , ए नवभारत नो प्राण !!

ह्य

हरिजन मां हरिजन थई बेठा, सुरजन मां सुरजनना राज , कोडो केरा हृदय विसामा, लाखोनी लाखेगी लाज ;

> जगनां पाप उठाव्यां माथे , जग पर ढोल्यां अमृत हाथे ,

अर्ध उघाडा अंगे जीवी ढांक्यो धूजतो दलित-समाज ;

एना जडशे क्यां परिमाण !—

ए गांधी संत सुजाण !

ए गांधी संत सुजाण !

ए नवभारत नो प्राण !!

धीके धगधग जेनुं हैयुं निशदिन मानव बांधव माट, पेट भरी मूठी अनने जे सूए टूटी फूटी खाट,

श्राकाशे तारकशा ऊडे, जेना उर-तण्ला दुख ऊँडे।

एवो कोन ऊमो जग सामे भारतरच्चक आत्मविराट् !

कोनो ए अवतार प्रमाण १— ए गांघी संत सुजाण, ए गांघी संत सुजाण, ए नवभारत नो प्राण!!

जुग जुग नो ए अम्मर जोगी, जुग जुग नो ए नव अवतार, भारत जनना प्रिय बापूजी, रंको ना एकल आधार;

> एनुं कीधुं कोथी थारो , एनुं कीधुं केम गवारो ?

जुग जुग जीवो पुरयपरार्थी, करता सत्यतयो टंकार । साधो संतत जगकल्याय , हो गांधी संत सुजास , हो गांधी संत सुजाय , हो पलपलना स्त्रम प्राया !!

# हेक्नों कटोरो

राष्ट्रकवि श्री भवेरचन्द्र मेघाणी

छेख़ी कटोरों मेरनो ग्रा, पी जजो बापू! सागर पीनारा, ग्रंजिल नव ढोलजो बापू!

त्रयाखुट विश्वासे वह्यं जीवन तमारूं, धूर्तो दगलबाजो थकी पडियुं पनारूं, शत्रु तयो खोले ढलो सुखयी सुनारूं; श्रा श्राखरी श्रोशीकडे शिर सोंपवं, बापू! कापे भले गर्दन, रिपु-मन मापवं बापू!

सुर श्रमुरना श्रा नव युगी उद्धि-वलीये , शी छे गतागम रत्नना कामी जनो ने ? तुं विना शंसु, कोया पीशे केर दोंगे ? हैया लगी गलवा गरल कट जाश्रो रे बापू! श्रो सौम्य-रौद्र, कराल-कोमल, जाश्रो रे बापू!!

कहेरो जगत, जोगी तणा शुं जोग खूट्या १ दिया गया शोषाई, शुं घन-नीर खूट्यां १ शुं ग्राम सूरज-चन्द्रमा नां तेल खूट्यां १ देली ग्रमारां दुःल नव ग्रटकी जजो वापू ! सहियुं घणुं, सहिशुं वधु नव थडकजो बापू !

चाबुक, जती, दंड, डंडा मारनां, जीवतां कब्रस्तान कारागारनां, थोडा घणा छुंटकाव गोलीवारना, ए तो बधां य भरी गयां, कोठे पड्यां बापू! फूल समां श्रम हैयां तमे लोढे घड्यां बापू!

शुं थयुं त्यांथी ढीगलुं लावो न लावो , बोसा दइशुं, मले खाली हाथ आस्रो ! रोपशुं तारे कंठ रस बसती भुजास्रो ! दुनिया त्यो मोंथे जरी जई स्त्राव जो, बापू ! हमदर्दी ना संदेशङा दई स्त्रावजो बापू !

JUK

जग मारशे मेंगां, न म्रान्यो म्रात्म-ज्ञानी, ना न्यो गुमानो पोल पोतानी पिछानी, जगप्रेमी जोयो, दाज़ दुनियानी न जानी! म्राजारं मानव-जात म्राकुल यई रही बापू! तारी तबीबी काज ए तलखी रही बापू!

जा बाप्, माता भ्राखला ने नाथवा ने ! जा विश्वहत्या ऊपरे जल छुांटवाने , . जा सात सागर पार सेतु बांधवाने , धनधोर वननी वाटने भ्रजवालतो, बाप्! विकराल केसरियाल ने पंपालतो बाप्!

चाल्यो जजे तुज भोमियो भगवान छे, बापू! छेक्को कटोरो केर नो पी श्रावजे, बापू!

# फूल पांचडी

श्रो ज्योत्स्ना शुक्क

देवत्व अर्पी धूप दीप ना धरं, ब्रेवुं लूखुं पूजन हुं नहीं करं; ने वंदना क्रे, जयघोषणा क्रे, रुचे मने ना कृति-ही ए सौ भ्रे। ना कृष्ण, ईशु कही गर्व पासं, ना कोश्रीनी तुल्य, श्रतुल्य मानं ; श्रा लोही भूख्या धीकता जगे हुं, श्रे श्रेकलो मानव श्रेक भालं, सदैव स्रे जागृत चेतंना भयों, प्रकाश शो भारतमां दीपी रह्यो ; मेलां जले, पृथ्वीतणा सरोवरे, प्रफुल्ल श्रंबुज समो रमी रह्यो। ना बंदना के जयगर्जनास्रो, निन्दा, स्तुतिपुष्प, कदु प्रहारो ; श्रेने न स्पर्शे, विचलित ना करे, श्रे सूर्य शो निर्मल हास्य पाथरे ।

गुजराती

SRI JAGADGURU VISHWARADHYA 202 JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR

LIBRARY.

Jangamwadi Math, VARANASI,

शोणित मीना जगने बचाववा,
श्रा सृष्टिनी पाशवता मिटाववा;
ने दैत्यने मानवता शिलाववा,
श्रे मन्य योगी तप श्रुप्र श्रादरे!
विशुद्ध श्रे मानवता मने गमे;
हं जोश्रं, चिंतुं, श्रुर चेतना मरूं,
श्रे मानवीने सहसा नमी पहुं।
शो चेतनानो वही घोघ त्यां रह्यो;
श्रे घोषमां बिंदुरूपे मडी जश्रं;
ने विश्वना तारगहार गांधीने
स-क्रियतानी फूल-पांखडी घरूं।

### विश्वयङ्ग

श्री सुंदरजी गो० वेटाई

रही कचकचावती दशन तीब्र सी ताटका अने विकृत दर्शना अगन रोषनां वींकती अहीं तिहें बचे घूमें सकल मान भूली समी, महा फड़फड़ाटथीं घमती विद्ध हिंसातणी। पिपासा रक्तनी शी आ, जुधा शी हाड़ मांसनी द्रेषना विद्धनी ज्वाला आम शें विज्ववी रही है छुघर परम मंत्र एक, मड़ मानृ-स्वातंत्र्यनों ग्रही बिल हथेली मां जीवननों पनोता ऊमा। फुटे शिर, खड़ी पड़े कैक अहिथ, साँधा टूटे, मले शिर, मले भणे शरीर-मिट्टी मिट्टी विशे न तोय प्रतिकारवो कदीय धावने घा थकी दे अपीं प्राण, ते परम-प्राण पेटाववो डगुमगु शरीर ने विपुल आहम को मानवी ऊमो, मड़मड़ी रही, अनल उग्र हिंसा विशे।

१०२

ऊँड़ी परम सात्विकी सकलस्पर्शिणी दृष्टिथी दशे दिश उकेलतो, तिमिर दुर्गने मेदतो, चर्णेच्य निहालतो सतत ज्योति चैतन्यनो श्रसंख्य मनुबालने श्रभय-प्रेर्गा श्रर्पतो। प्रियने, प्राण्ने, सौने होनी आ विश्वयज्ञ मां पामजो विश्वशांति ने साधी आ उग्र साधना। पमाइती मायिक भीरता , भय तोय ऊठ्या भड जंपता : कनककीर्ति विशे भली श्यामिका महिं परिशोधता । उग्र श्रनल बंध ने मोचनो त्रा तो महाविग्रह वर्ततो। विश्वदेव, महाकाल, श्रापनी श्रमी वर्षजो!

### नाखुदा

#### श्री स्नेहरिशम

वहे वेगे नौका सरल सरती सिंधु उपरे तरंगों ने तारा शशियर मीठा गान उचरे, रमे, खेले पेलां गमरू बढ़को गम्मत करे प्रवासी आनर्न्दे आहीं तहीं फरें त्त्य परे। नहीं चिन्ता कोने स्थल समय बाधा निहं करे बंधे हैये केवी स्मित लहरियो रम्य विलसे। अपरे! किंतु पेलां चितिज परंथी बादल धसे बनी गांडो अध्य उलटी सहसा तांडव करे। डुबी ज्योत्स्ना राणी विरमी गयुँ ए हास्य उजलुँ ध्रुजे मीरूँ सर्वे निमिष महीं शुँ चित्र पलट्युँ। परन्तु पेलो त्याँ तुतक उपरे सौम्य गिरि शो उमा छे नख़दा यर अहग गम्मीर अदुलो। उषा संध्या एने, दिवस रजनी एक सरखां, रह्यो जोई जागो जग अखिल ए एक ध्रुवमां!

## म्रो मध्य डोसा

श्री हरिहर प्रा० भट्ट

श्राज शां भाग्य श्रा हिन्द सौ जगत नां विश्व ना सन्त नां वर्ष षष्टि। जूज सन्तो तगी तप हुताशे टकी एटला दिन लगी देहयष्टि।

जे. थकी हिन्द-शिर उच्च द्यालम महीं जन्म दिन थी वड़ा उत्सव शा ! हिन्द-संकष्ट-हर, वर्ष शत जीव श्रो दीन भारत तथां भव्य डोसा !

श्रावजो कविवरों, दिव्य गायकगणों, सौ कलाना कलाकार श्रावों। कैक सैका लगी तम कलाकाज को ईश विण नहिं मले विषय श्रावों।

जेह जीवनकला सौ कला प्रेरती, ते कला-हीन श्रम जीवनो शां जीवन श्रम प्रेरवा वर्ष शत जीव श्रो सत्य-सौन्दर्य ना मक्त डोसा!

जगत यी दूर निज धर्मजीवन मही
प्रेम-पथ बुद्ध महावीर बोध्यो।
जगत समुदाय मां, राज्यना कार्य मां,
एइ सँदेश श्रधूरो रह्यो तो।

किन्तु सर्वोङ्ग जीवन विषय तें करीं प्रेमना तत्त्व की कार्य-घोषा। तत्त्व भीलाववा वर्षशत जीव श्रो प्रेम शाश्वत मर्या भव्य डोसा!

१०४

जगत ने मोकली,ती] महासंस्कृति गौतमे बोधितक छाँय माँथी। मोकली,ती] इशूए महा संस्कृति क्रौस-श्रधिरूढ़ निज काय माँथी।

स्राज सर्जे तुं भावि महासंस्कृति साभ्र-गंगा-तटे विश्वपोषा संस्कृति-पूर इजु दर ये लाववा वर्षशत जीव स्रो विश्व-डोसा !

देहतलथी उँचे, बुद्धितलथी उँचे ग्रात्मबल-तल ऊपरे तूं फरे छे। बुद्धिनी दृष्टि ना चितिजनी पेली गम, सत्यनूँ क्रान्तदर्शन करे छे।

मुट्ठी-भर श्रिस्थिनी देह तुम दूबली श्रात्मनां दाखन्याँ ते बळो शाँ शक्ति भरवा जगे वर्षशत जीव श्रो दिन्य भारत तथां भन्य डोसा।

# सृत्युनो यात्री

श्री उमाशंकर जोशी

'श्ररे गांधी राजा,' शबद श्रध्रा ए रही गया, श्रने कंपी वाचा कही नव शकी ते नयननी म्गाँ श्रश्रुवाणी रही टपकी, गाँधी चरणमाँ पड़ी ए मूर्ति, ए हजी श्रण खील्या-बुद्ध-चरणे श्रजाणी को जाणे लयी पड़ी सुजाता उरमीनी हजी लोही लेखो सुजन इतिहासे नव सुक्या, नवुं पानुं तेवे लखवुं श्रमी श्राँके शरू कर्ये श्रनेरूँ गाँधीए, गिरमिट थकी हिंदी मजूरो

गुजराती

बचा'वा आफ्रिका महीं लड़त सत्याग्रह लड्या पोते वेठी, हृदय पलटाव्याँ अरितणाँ नवेला ए युद्धे हृदय-वीर को हिन्द नवीरो पडेलो, एनी ग्रा तरुण विघवा ग्रश्र वदेः 'गांधीराजा' । शिर चरण-धूलि पर सुहे निसासे दामयां, जे चलजलयी भीज्यां चरण, ना ! श्ररे ! मीज्यं, दामयं हृदय ! हजी तो श्रुंबर परे अभो तो एवां के शत समरने वीर नर ए इजी तो पोतामां शत-शत लडाई लडवी छे लपेटी विश्वोने हजी न प्रकट्यो प्रेम अरमां प्रो, तो ये ग्रावी करुण कुरबानी निज कने थती, तेना साची थवं ज्यम ! वलोवायं उर ए कंग्री एवं एवं पल महीं उडं, वाणी नीतरी; 'श्ररे बाश्री! रो ना! तुज पति मर्यों ना गणीश तं, गयो मुक्ति काजे सहुतगी, थयो ए अमर छे, अने गद्गद् कंठे वधु न वदवा दीध कंश्री तो, परंतु अठाडी निज कर थकी, ने अभी करी खमे मायालु ए कर रही गयो, ने अभरती घवाएली श्राँखों महीं डबक गांधी चख डूब्यां श्रने पोतामां ए नयन जल लाव्यां भरी वधां हती थंभी वाचा, नयन जल थंभ्यां पण तहीं श्रचितां, गांधीना मुखयी शबदो कें सरी पडया श्रनायासे, 'बाश्री ! तुज सम कंश्री हिन्द-रमणी थशे स्वामी-हीग्री, जननी भूमि त्यारेज छूटशे अने मारी भोली पण तुज शी ज्यारे युग्री हरो'॥

१०६

### श्चिम्मृति श्री सन्दरम्

#### वुद्ध

घरी त्रा जन्मे थी प्रण्य-रस-दीचा तड़फतुँ, हुतं जे संतापे जगत दुिलयुँ, हुत्त रहतुँ; लई गोदे मार्यु हृदयरसनी हूँफ मही ने, वद्या, 'शांति, व्हालां, घदन निहं छुट्टी दुखतणी'। अने बुट्टी लेवा वन उपवनो खूंदी विलया, तपश्चर्या कीधी, गुक्चरण सेव्या, व्यरथ सी। निहाली, आत्मा मां करण सहु संकेली उतर्या, महायुद्धे जीती विषय लई बुट्टी निकलीया। प्रबोध्या धैयें ते विरल सुखमंत्रो जगतने, निवार्यु हिंसाथी कुटिल व्यवहारे सरलता प्रसारी, सृष्टिना अध्वउदिध चूस्या सुखथकी, जगत् आत्मीपम्ये भरती बहवी गंगकरणा। प्रमो! तारा मंत्रों प्रगट बनता जे युग-युगे, अहिंसा केरो आ प्रथम प्रगटयों मंत्र जगते,

#### ईशु .

महारौद्रे स्वार्थे जगत गरक्युंतुँ बलतणा, मदे बेला लोको निरबल दिद्रो कचडता, विसारी हैयाथी प्रभु, जगत सर्वस्व गणाता, प्रति स्थाने स्थाने बस नरक लीली ज प्रगटी। श्रहो, तेवे टाणे वचन वदतो मार्दवतणां, इबेलां ने दुःखे सुख मिलन दुखेज कथतो,

गुजराती

द्रिरंद्रे जगाड़ी प्रवल वचने वृद्ध बलनां, श्रमी-कृपी लेई जग पर भम्यो बाल प्रभुनो। डग्याँ जल्मी तख्तो बलमद भर्याँ ताजस रक्या, नमेलो ए श्रात्मा प्रवल रिपु दुर्दम्य बनियो, भम्क्यो कोधानि प्रभुविमुखनो भाल भलकी, तहीं तें होमाई जगत दुःखनो होम करियो। सरी त्याँ जे शांति सरित बलिदाने उभरती, कृपास्नाने एना जगत घखतुँ शीतल ययुँ।

#### गांधी

पटे पृथ्वी केरे उदय युग पाम्यो बलतणों, भर्यों विद्युत् वायु स्थल जल मुठीमाँ जगजने,

शिकारो खेल्या त्याँ मदमर जनो निर्बलतणां , रच्यां त्याँ उचेरां जनकिषररंग्या भवन कैं।

धरा त्रासी, छाई मिलन दुख छाया जग परे', वन्यां गांधी रूपे प्रगट धरतीनां रुदन सौ।

बहती ए धारा खड़करणुना कातिल पथे , प्रगल्भा अन्ते थे मुदित सरला वाच प्रगटी ।

ह्यों ना पापीने द्विगुया बनशे पाप जगना , लड़ो पापो सामे श्रहग दिलना गुप्त बलयों ,

प्रमु साची घारी हृदयंभवने, शांति मनहे , प्रतिहेषी केरूँ हित चिह लड़ो पाप मटशे। प्रभो, तें वी वाव्याँ जग प्रण्यना सूमि उदरे , फल्याँ आजे वृद्धो मरण्पय शुँ पाप पछतुँ।

गुजराती

### मनमोहन गांधीजी ने

श्री ललित

गांधी ! तुं हो सुकानी रेः
साचो हिन्दवान !
हिन्दनी जिन्दगी अमारी—
अफलाती अस्थिर न्यारी—
तेने जोगवतो नुं हो सुकानी रेः
साचो हिन्दवान !

राज्य प्रजाना हितनुं— मन्थन देशे छुलकातुं— नवनीत उतारे तुं हो सुकानी रेः साचो हिन्दवान!

जनताना जग महाराज्ये— हिन्दीजन तणां स्वराज्ये— गजवे हिन्दी हाक तुं हो सुकानी रेः साचो हिन्दवान!

हिन्दी जात ज जन्मावी, जगमां विख्यात बनावी— अपावे सत्याग्रहे नुंहो सुकानी रेः साचो हिन्दवान!

मनमोहन, उदार माने, बीरताना प्रसंग लाने, हिन्दहित कस्तूरी मृग! तुं हो सुकानी रेः साचो हिन्दवान।

सुदामापुरना दीपक! श्रीकृष्णनां जगवे स्मारकः भारत-नाविक वीर! तुं हो सुकानी रैः साचो हिन्दवान!

गांधी ! तुज सुजोड पगले, हिन्द संतति संचरिये ! शांति जय प्रमु ऋपें! तुं हो सुकानी रेः साचो हिन्द्वान !

गुजराती

## युग ग्रवतार

#### श्री मस्तमयूर

भारतनी द्यारत भरनारा । द्यामेष चेतनना फूबारा ! विराटमां निजने वस्तुनारा ! त्रिंशकोटितारक, ऋतज्योति

सचेत कर्म किव तरस घार . मोहन श्रो ! नवयुगग श्रवतार !

श्चाप प्रताप श्चमाप श्चरुण सम, प्रलयपति, तम गतिं श्चति दुदम, नीलकण्ठ, पीघु विष विषम सावजशूरजनीना संगी,

> नवलं हिन्दना सरजनहार! मोहन श्रो! नवयुग स्रवतार!

## ग्रापेगा

#### श्री कोलक

प्रदोत ख्रितस्त्रोतथी प्रगटी गांधी बापु तमे जगावी उर उरमां धगश पूर्ण स्वातंत्र्यनी पडया रण-पथे, महोध्वं ध्वज मुक्ति-संप्रामनो सगवं फरकन्त राखी, चिर मुक्ति ने पामवा पिता ! युग कलंक हिंदु घरमे समूखुं तमे फिराड्यं प्रीति भक्ति थी दलित मेदने टालतां । प्रबुद्ध तम आत्मनां तप चिरंजीवी मूलशे मनुष्य-इतिहासमां युग प्रवती रे'शे नवो । निरन्तर अनंत काल धुधवी रहेशे, अने—समीन पृथवी नमी नमन कोटि देशे तने ! पिता ! पण नमुंय हुं स्मरण्-दीपना भ्रोजसे घरी हृदय ममेथी तम पदे किता कली ।

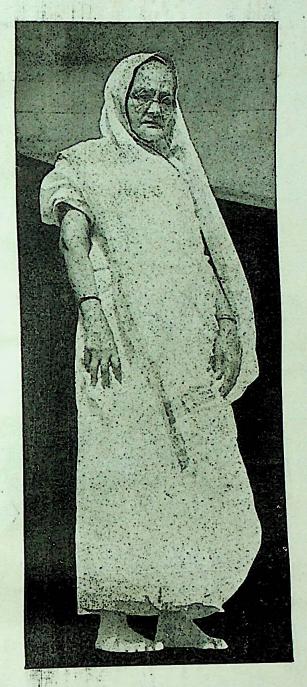

राष्ट्रमाता

कस्तूर बा



महात्माजी का सबसे अभिनव चित्र

श्री कनु गांधी के सौजन्य से

## बारलें नाथ हो !

कविवर्य श्री भास्कर रामचंद्र तांबे

वाटलें नाय हो तुम्ही उतरतां खाली, दे असहकारिता हाक तुम्हां ज्या काळी!

हंबरडा फोडी आर्त महात्मा जेव्हा आधात केलिले घोर उरावर तेव्हा, त्या यहें द्रवुनी गमे धावला देवा,

रोकिली आर्त किंकाली।

वाटलें उघडिलीं द्वारें तीं स्वर्गाचीं, वाटलें घावली माउलि ती गरिबांची, वाटलें पळालीं सकल संकटें साचीं, गरिबांचा ख्राला वाली।

घेतली धाव हो तुम्ही द्रौपदीसाठी , गरिबांस्तव धरिली तुम्ही कांबली-काठी , गुरगुरला, होउनि पशुहि गांबल्यापाठीं , ती वेल वाटलें झाली ।

परि हाय ! कोग्रुते पाप ग्राडवें ग्राले ! हा कपाल फुटलें, संचित ते ग्रोडवलें ! परतली माउली, स्वार्थाने ग्रडवीलें , ग्राशेची माती काली !

हा दुणावला हो घोर श्रता श्रंघार ह्या दिशा करिति हो भयाण हाहाकार! जलडिती पाश हो श्रता श्रधिक श्रनिवार, हा हाय गति कशी भाली!

# महात्मा काय करिल एकला ?

कविवर्य 'माधव ज्यूलियन' (डा॰ मा॰ त्रिं॰ पटवर्धन )

जिकडे तिकडे देशमक्त हे श्राणि पुढारी किती!

युक्तिने महात्म्यास जिकिती

पैका, पदवी, राजमान्यता यांना मुकल्यावर

योर ये देशमिकला भर

मानपत्र, मिरवणुक, टाल्या, नावाचा घोष तो

पुढारी या वरती पोसतो

या कुटिलगतींचा द्विजव्हता सद्गुण

ठेविती तृण्तलीं विस्तव विस्तारुन,

मग श्रजाण दीनावर संकट दारुण!

श्राटयापाटया विवेकासिवें खेले यांची कला—

महात्मा काय करिल एकला !

प्रिय एकहि नच तत्त्व जीवही द्यावा ज्या कारणें,
नित्य परि पडती शाब्दक रणें;
मदं थिती सम्पमर्द-मताला म्हणुनि सनातन किती
गताचे देव्हारे मांडिती!
तत्त्व मान्य, तपशील न माने म्हणुती हे घोरणी;
नको तप-शील राजकारणीं
सौराज्यशत्र हे स्वराज्येच्छु फाकडे
हे लोकसंग्रही समतेशी वाकडे,
हे स्वार्यापुरते बद्यती धर्माकडे,
काकच घरच्या म्हातारीचा शूरवीर येथला—
महात्मा काय करिल एकला!

व्यक्तीचे माहात्म्य घालवी ग्रसा नियम कां हवा कुणाला लोकवटीं १ वाहवा ! नीतिकटाचहि फक्त लैक्किक चेत्रापुरता ग्रसे, घर्मही मेच शोधित बसे मिन्न मतांच्या स्वकीयांस या स्वतंत्रता कासया हवी ती जैसी परक्यांस या १ विद्यार्थिदशेमधिं जहाल जे ते किती!

११२

तोंडातुनि कुलुपी गोके जे फेकिती, होजनि थंड मग राज्यदास्य सेविती, स्वस्य होउनी शिकोप्यास परि म्हणति 'देश पेटला !' महात्मा काय करिल एकला !

चेड़िन सत्यप्रीति श्रिहिंसा यांचा फेंडा करीं संचरे गांधी देशवरी, खादी पटका, त्यावर चरका; श्रर्धा उघडा गडी तोंड दे जुलुमाला इरघडी सान थोर रंजले गांजसे यांना इदयीं घरी योग हा श्रनासिकचा वरी हा क्रांति कराया फटे राज्यधोरणीं हा पुढें सरे की प्रथम मी पडो रणीं हा हिरा न फुटणें, हाणा घण रोरणीं! भूतदयेचा सागर श्रथवा म्हणा दिसे चेवला, महातमा काय करिल एकला है

न लगे शिष्यप्रपंच, होणें गुरु वा पैगंबर,
मानवी किती थोर ग्रंतर!
धर्मवेड कार्षे मनास न शिवे, धन्य खरा वैष्णव,
बाढवी सत्यान्वें वैभव;
कृपण म्याड ती क्रियाशून्यता तो न ग्रहिंसा गणी,
पाहिजे धेर्य ग्राणि लागणी
उद्योगी मिन्तू, शेतकरी, विणकर,
दुबलयांचा प्रतिनिधि, कैवारी, चाकर,
दे बलाढ्य साम्राज्याशीही टकर,
राज्यमान्यता, लोकमान्यता यांस न भाले मला—
महातमा काय करिल एकला ?

कटू पथ्यकर सस्य बोलतां मीति न ज्या वाटते, श्रंतरी प्रीति गाढ दाटते, राजनीतिचा रामबाख हा शिकवी—सत्याप्रह— नवीनच परन्तु न भयावह परि श्रनुयायी तोंड देखले म्याड बोलघेवडे— संकट श्रोढविती केवढें!

मराठी

हे प्रगतिद्रोही फंडगुंड मातले, हे पोटपुजारी, गुलाम वंशातले, भद्धालु यांहुनि अशिद्धितच चांगले! हुल्लाडहोशी मित्र दाविती अत्यचारें गला— महात्मा काय करिल एकला !

## महात्मा जीस

श्री साने गुरुजी

विश्वाला दिघला तुम्हीच भगवन् संदेश मोठा नवा, ज्यानें जीवन सौख्यपूर्ण करणें साघेल या मानवा, तें वैराग्य किती ! ज्यामा किति ! तपश्चर्या किती ! थोरवी, किशी एकमुखें स्तवं ! मिखतां भास्वान् जसा तो रवी ।

श्राशा तुम्ह श्रम्हां सदम्युदयही तुम्हीच श्राघार हो , तें चारिन्य सुदिन्य पाहुनि श्रम्हां कर्तन्य संस्फूर्ति हो , तुम्हीं भूषण भारता, तुमचिया सत्कीर्तिचीं भूषणें, हैं त्रैलोक्य घरील, घन्य तुमचें लोकार्तिहारी जिणें।

हुद्धाचे श्रवतार श्राज गमतां, येशूच किंवा नवे , प्रेमांमोघि तुम्ही, मवद्यश मला देवा! न तें वानवे , इच्छा एक मनीं सदा मम, मवत्पादांबुजा चिंतर्णे , त्यानें उन्नति श्रल्प होइल श्रशी श्राशा मनी राखर्णे।

गौतामािक तुम्ही अतिसमृति तुम्ही तुम्हीच सत्संस्कृति , त्यांचा श्रर्थं मला विशंक शिकवी ती श्रापुली सत्कृती , पुर्याई तुम्हि मूर्तं श्राज दिसतां या मारताची शुभ ; षावे दिव्य म्हणून श्राज भुवनीं या भूभिचा सौरम।

११४

तुम्ही दीपच भारता श्रविचल, प्रसुब्ध या सागरीं, अद्धा निर्मितसां तुम्हीच श्रमुच्या निर्जीव या श्रंतरीं, तुम्ही जीवन देतसां नव तसा उत्साह श्राम्हां मृतां, राष्ट्रा जागविलें तुम्ही प्रभु खरें पाजूनियां श्रमृता।

तुम्ही दृष्टि दिली, तुम्ही पथ दिला, श्राशाहि तुम्ही दिली, राष्ट्रा तेजकला तुम्ही चढविली मार्गी प्रजा लाविली, त्या मार्गे जरि राष्ट्र संतत उमें सन्नद्ध है जाइल, भाग्याला मिलवील, भव्य विमल स्वातंत्र्य संपादिल।

विश्रांति च्रंण ना तुम्ही जलतसां स्यांपरी संतत, श्राम्हांला जगवावया शिजवितां हार्डे, सदा रावत, सारें जीवन होमकुंड तुमचें तें पेटललें सदा, चिंता एक तुम्हां कशी परिहरूं ही घोर दीनापदा।

होली पेटिलसे दिसे हृदियं ती त्या आपुल्या कोमल, देकं पोटमरी कसा कवल मद्बंधूंस या निर्मल, ह्याची एक ऋहिनश प्रसु तुम्हां ती घौर चिंता असे, चिंताचिंतन नित्य नूतन असे उद्योग दावीतसे।

कर्में नित्य भवत्करीं विविध तीं होती सहस्रावधीं, ती शांति स्मित तें न लोपत नसे श्रासक्ति चित्तामथीं, शेषीं शांत हरी तसेच दिसतां तुम्ही पसाज्यांत या, सिंधु चुज्य वरी न शांति परि ती श्रांतील जाई लया।

गामा-यांत जिवाशिवाजवल तें संगीत चाले सदा, वीणा वाजतसे श्रखंड हृदयीं तो थांबतो ना कदा, भ्रोपे पार्थं तरी सुरूच मजन श्रीकृष्ण श्रीकृष्णसं, देवाचा तुमचा वियोग न कदा तो रोमरोमीं वसे।

वर्ग्रमी किति काय मूल जर्गुं भी वेडावते मन्मती, पायांना प्रणित प्रभो भरति हे डोल्यांत अश्रक्ष किती, ज्या या भारतिं आपुल्यापरिः महा होती विभ्ती, तया, श्राहे उज्ज्वल तो भविष्य, दिसते विश्वंभराची दया।

मरादी

# ग्रह्मत रण-संग्राम

श्री त्रानंदराव कृष्णाजी टेकाडे

हा प्राण हिन्दभूमीचा जयघोष स्वातंत्र्याचा मुखि करित चालला साचा स्वातंत्र्य-दुर्ग ध्यावया, मुक्त व्हावया वंघनामधुनी, जो गलां फांस, चहुंकडुनी।

जगुं सुदाम-यष्टी ज्याची परि मूर्ति भानु-तेजाची तारी पूर्ण चंद्र शांतीची शोमतो हिन्द-राउलीं, कृष्ण गोकुलीं श्यामवर्णाचा, हा पुतला स्वातंत्र्याचा।

स्वतंत्र्य-समर जे काले श्राजवरी कीं घड़लेले इतिहास-पुराणीं लिहिलें खड्गांचा खणखणाट, बाहती पाट तप्त रुधिराचे, पण रण हैं बहु नवलाचें।

कौटिल्य रोमरोमांत शस्त्रास्त्रे तीच्ण श्रनंत करिं सत्ता दृढ बलवंत इा श्रसा शत्रु सामोर तसा चौफेर सागरावाणी हा तेथें टिटवीवाणी।

स्वार्थाप्रणि जगतीं तेंबी तामसी वृत्ति निर्देयी पत्थरही लाजे हृदयीं रिपु मदांघ पुढतीं श्रसा पाहिना कसा पापपुर्यातें हा फकीर केवल तेथें।

ह्य रात्रू-राहुच्यापाशीं सांपडुनी भारत-शशी

सर्वथा दीन, परवशी .
जो पूर्वी लद्गीघर ग्रस्थिपंजर श्राजला उरला बघने न तया है डोलां।

कसलें न शस्त्र त्याजवलीं दुती नर्म ठावें मुली सममाय चित्तमंडली स्रात्म्याचें बल एकलें हुद्यिं पूजिलें वर्षिलें ज्यास सत्याची घरनी कांस।

दीनांचा जो सेवक धर्माला जो धारक जो पारतंत्र्य-मंजक तो स्नात्म-बला घेउनी निघाला रणों धैर्थ मेरूचें मुखिं हास्य बालसूर्यांचें।

वट विशाल एकीकडे तृण दुर्बेल दुसरीकडे रिपु श्रसले दोन्हीकडे कोधाग्नि एक वर्षतो दुजा फैंकितो प्रेम-लहरींस जणुं मृदुल सुमन मानस।

नृप गाधिजाची राजता
त्रमृषि वशिष्ठाची सत्वता
मधि कामधेनु भूमाता
ही कथा पुराणीं किती तीच भारतीं
दिसे श्राज जगता जय कुणा १—काल ठरविता।

'पारतंत्र्य-नरकामधुन निज राष्ट्र मुक्त करीन नातरी मृत्यु कवलीन' ही ग्रमर प्रतिज्ञा करुनि जाइ तो रणी घेइ शेवटचें दर्शन निज प्रिय कुटिराचें।

ठाकली द्वारिं रणमूर्ति तिथें भारत-भागीरथी द्यावयां निरोपाप्रति

सारला चालुनी गजर घुमि श्रंबर
लोकगंगेचा साधूचा, स्वातंत्र्याचा।
कुणि फुलें शिरीं उधिलती
कुणि प्रेमें श्रालिंगिती
कुणि पदांबुजा बंदिती
कुणि ललना श्रोवालिती तिलक लाविती
कुंकुमी मालीं जो सुभग सुमंगल कालीं।

हो दुमंग जन-सागर पय घरी घीर गंमीर श्रमुचरांसघें तो वीर तो दुःखसुखाच्या लहरि उठुनि सागरीं मेटती गगना हालविलें साऱ्या सुवना।

हृदयींच्या श्रानंदाचीं प्रेमाचीं मिक्तरमाचीं नयिं हो गर्दि श्रश्रूंचीं जलधारा ज्या वर्षती तयांची सती निकटिंची सरिता वाटलें तेषवां चित्ता।

इतुक्यात रवी उगवला तोंच ये दृश्य हैं डोलां श्राश्चर्य वाटलें त्याला श्रतकानुशतक जाहले नाहिं देखिलें श्रशा चित्राला जो श्रवएर्य सुखसोहलां।

मथुरेस गोकुलांमधुनी श्रक्तरासने वज्रमणी
मर्दिएया निघे खलमणी
तदुपरी दृश्य दृदयिंचे पाहि सुननिचे
श्राजचें श्रसलें म्हणुनि त्या नवल वाटलें।

सन्मने हर्ष पानुनी करछत्र शुभद निज तरणी त्या मक्त-शिराविर घरूनी 'हा श्रद्भुत रण संप्राम होउ सुख-धाम हिन्द माग्याचें !' दे श्राशिर्वच द्विज-वाचें ।

११५

### बंडकाला

#### श्री नारायण केशव बेहेरे

हा नवा बंडवाला । पुढे श्राला ! पाऊल जगाचे पडे यामुळें, तारक हा भाला ।

श्रंघार पसरला स्वैर, देशांत माजलें वैर ! तो वाद फेर-नाफेर कीं नष्ट करी हा एक कटाचें, बंडखोर श्राला पाऊल जगाचें पुढे यामुळें तारक हा फाला ।

धर्मावर क्षाली स्वार रूढि पिशाची ग्रनिवार माजलासे ग्रनाचार ग्राचार ढाखवी खराखुरा हा, बंडखोर ग्राला . पाऊल जगाचें पुढें यामुळें, तारक हा क्षाला ।

श्रस्पृश्य दूरचे ठरले यवनहो शत्रुसे गमले परि इंग्रज हृदयीं घरले !—— पटविलामनाचा हास जनाला, बंडखोर श्राला पाऊल जगाचें यामुलें तारक हा भाला।

सत्यावर चढलें कीट पसरला दंभ मोकाट देशभिक्त हो वेल्लूट पेटवी जागती ज्योत सत्यता ! वंडखोर श्राला पाऊल जगार्चे पुढें यामुळें तारक हा माला ।

जाहली स्वभाषा जेर इंग्रजी चालवी जोर काढितसे घरची केर घंदर्ने मातृभाषेस तुष्टवी, बंडलोर स्थाला पाऊल जगाचें पुढें यामुळें तारक हा फाला।

दारिद्रय लागर्ले भार्ली पोटाची पेटे होली देशास दीनता श्राली उद्धार-मार्ग दाखवी जनाला, बंडलोर श्राला पाऊल जगार्चे पुढें यामुलें तारक हा भाला।

दास्यत्व कपाली जडलें स्वातंत्र्य लयाला गेलें कांहीं न कुणाचे चालें! स्वर्गास सुतानें मार्ग दाखवी, बंडखोर स्राला पाऊल जगाचें पुढें यामुलें तारक हा भाला!

हा सुघारकी आगरकर हा माषेचा चिपलुणकर स्वातंत्र्य-टिलक हा नरवर हा बंड यशस्वी करी जगमरी, बंडलोर आला पाऊल जगाचे पुढें यामुले तारक हा भाला।

### महात्मन् !

श्री विष्णु भिकाजी कोलते, एम्० ए०, एल् एल्० वी०

महात्मन् ! तुक्ते नाम येता मुर्खी उमे मूर्त पावित्र्य राहे मनी ! गले दंभ सारा नुरे भानही मुके भाव जातात हेलानुनी !

मुखोर्मी मनामाजि येती किती उभी राहती स्त्रासवे लोचनी ! द्रम्ती विश्वप्रीती त्रिलोकांतरी जर्यां वाहते शुद्ध मंदाकिनी !

द्रमा स्वार्थं संन्यास स्त्रालोकुनी हरिश्चंद्र जाईल स्रोशलुनी! स्रसो रात्रु वा मित्र सर्वासही गमे हर्ष स्त्रजाम-संकीर्तनी!

जगीं घन्य केली तुवा आर्यभू तिज्या कंठिजा दिव्य तू तन्मणी ! तुके वंद्य चारिज्य देवो अम्हासदा स्फूर्ति स्वातंत्र्य-संपादनी !

१२०

## महात्मा गांधी

श्री प्रभाकर दिवाण

हा फाकडा फकीर । चालला नाहीं काहीं फिकीर ।

पायीं साध्यासुध्याः वाहणाः, जाड कांबळें शीतवारणाः, टक्कलवाला महा शाहणाः,

निःशस्त्राचा वीर ।

देहा वरतीं मुली न मांस , श्रदका नाहीं खर्चायास , विद्वतेचा जवल न पास ,

परीं असे खंबीर।

ऐश्या मिकारख्याच्या मागे, चालिस कोटि जनता लागे, बादशहाही मिउनी वागे,

नमती मत्त श्रमीर ।

स्वातंत्र्याचा पाइक निघडा , गरिबांचा कैवारी उघडा , सत्याचा मूर्तिमंत पुतला ,

घेवून हाती शीर।

चत्ताप्रमत्त बोजड घेंडें , श्रासामांतिल जैसे गेंडे , तोडुन टाकुन श्रापुले शेंडें ,

बनती ज्याचे कीर।

मराठी

## खेडेगांवांत पिकेटिंग

श्री अज्ञात

चला समद्याजनी धरहरसिनी गं घालवून देऊं।

गांधी बाबा स्त्राला तुम्हा सांगून गेला ''बालवा दारुडं'' घालवून पाहूँ। चला०

> पोराबिरा दुष्काल बाटलीचा सुकाल

गुराढोरास इक्न देऊं । चला॰

श्राई बाप न्हाई सासु सासरा काई बायको दिली न ध्यानात राहुं। चला०

श्रमली कमली ढारू चला दुकान घेरू गांधी वा वा चा जय जय बोलँ। चला०

## तो पहा महात्मा ग्राला

श्री विद्वलराव घाटे

[ आसमातिक चहाच्या मलयांतील एक करुण कहाणी ! महात्माजींचे नांव ऐकृन जीं कुकी स्त्री-पुरुपें आपले काम टाकृन भयंकर जंगलांत्न मार्ग काइन चांदपुरास येजन पोंचलीं, त्यांच्यांत खालील गीत गाणार्या अनाथ लेकुर बाच्या विद्या समावेश केला आहे । ]

> कां उगा विलगसी राजा ? स्तिनं दूध कुठोनी यावे ? चार दिवस काले पुरते भाकरिचें नांव न ठावें , चीत्कार मत्त इत्तीचे कानावर यावे जावे चाललो परी नेटानें कीं गांधीजींस पहावें

१२२

घेउनी नांव गांधींचें , सेबिले कंद रानींचे प्यालों पाखी श्रोढयांचें ,

श्रासाम पालथा केला, तो पहा महात्मा श्राला ! तो मला चहाचा कसला, तो नरक याच लोकींचा , देतात गरिव गरिवाच्या जाव जेथ वा ! प्रापाचा , काला वा गोरा श्रमला मेद माव तेथें कसचा , श्वनलोमें श्रात्मा काला बाला काला दोषांचा

> धनिकांनी सुख भोगावे, गरिबांनी कष्टी व्हावे, हे करें बरें चालावें,

तो काल बदलला गेला तो पहा महात्मा आला!
गरिवांची मूक तपस्या वाढली, नमाला मिडली,
जुलुमाचे आसन हललें इंद्राची मांडी चलली,
गरिवांची उष्टीं बोरे देवाला ज्या प्रिय फाली,
तो करगासागर द्रवला ही यश्रमूर्ति अवतरली!

डामडौल नाहीं बारे! खादीचे कपड़े सारे नच वहायाही पायीं रे

गरिबांचा राजा श्रमला तो पहा महातमा श्राला स्या कृश खाद्यावर भार तेतीस कोटि दुःखांचा! त्या निश्चलं निष्ठुर नेत्री धोर श्राप्ल्या श्रकाचा मानेवर डोंगर थोर हिंदूच्या गतपापांचा! हासरा परी तो श्रवर हासवी हेस दैन्यांचा

त्या विशाल हृदयपाशी, त्रासरा गांजलेल्यांशी मुख, महार वा मांगाशी

त्या श्राणण्यास चल बाला । तो पहा महात्मा श्राला !

मराठी

## हे विश्वमानव !

श्री ना० ग० जोशी

प्रकृतीच्या ख्रुच्य सागरांतरीं, शेषशाय्येवरी योगनारायण योगनिद्रेमचें तल्लीन होतां नाभिविवर्ती उमललेल्या, कांचनगंगा शैलावरल्या संध्येप्रमाणे रंगी रंगल्या, श्रनंतदल कमलावरी तुका काला केंबी प्रथम उद्भव हे विश्वमानव । चैतन्याचे चार सजीव श्रागु--ग्रसंख्य सुद्दमसे चेतनकोश-एकात्न दोन, दोहोंत्न चार, बहुत्व पावले, "एकोऽइं बहु स्यां, प्रजायेय"-उत्कट भाली म्यनंत त्रणुस स्जन-इच्छा, एकातून द्वैत निर्माण काले-त्यांत्न त्रभें विकासले द्वन्द्व गूद श्रपूर्व, हे विश्वमानव ! ज्ञानम्य नी विज्ञानम्य, सत्-चित्-म्रानंदमय, त्रादिकारण परमब्रह्म, विश्वसर्जनाच्या उन्मादामध्ये बेहोष होता कल्पनाकंपाच्या लहरीमधून एक तरंग अवकाशांत तरंगला श्रक्ज सूर्यांच्या कीं ब्रह्मांडव्यापी स्वयंसंचारांत इन्द्रगतीतून निखललेला, परागतीत्न स्वयंगतीमध्ये येऊन ठेला, विश्वाकर्षणांचा कोणी सुद्दम श्रंश-श्रगम्य, श्रनन्त वातावरणांत गरगरला, इन्द्रीयविद्दीन सजीव अर्गुत मिळून गेल, अन् भाला तेथें "संशेचा" प्रभव, हे विश्वमानव ! सूचम बीजांतून द्यडकारययांत कबीरवड भव्य जन्मले, श्रामाम्होनच्या विस्तीर्णं खोर्यात देवदारवृत्व विस्तार पावले,

१२४

काँगो दरीमधे दुर्गम भयागा जंगल गंतले;-तेंवी संज्ञेचा रेशीमकोश तरल, तलम, विकासमान श्रंगम्य तंत्ंनीं गंतगंतला, श्रसंख्य युगांच्या परिवर्तनांत पूर्ण जाइला, जनावरामधे वानर तेथून नरयोनींमध्ये विकास पावला-जीवनसंज्ञा-समूहमति-सामर्थ्यकल्पना ऐशा गतींतून प्रगत जाहलें, श्रेष्ठत्व पावलें, विवेकरूपी तुमेच गौरव हे विश्वमानव ! पर्वत-पहाडीं घातू श्रन् पत्थर, भीषण श्ररएयीं जीव-जनावर, वर्फील बेटांत मत्स्य नी ग्रास्वल यांच्याच सांगातीं विकासे नटला तव संज्ञालव हे विश्वमानव ! बुडबुडयांत प्रव-उषेचीं पद्में उमलावीं स्राणि कोमेजावीं . वाल्च्या कणांत नन्दनवने बहरे खुलावीं आणि करपावीं, चकमकोतून ठिख्गी पडतां सूर्यमाला तेथे प्रज्वलवी नी विस्न जावी तेशा मिसर, मय, ग्रासुर, रोम, यवन, पर्शे, सिंघ, जावा, द्रविड, चीन, स्यलो-स्यलींच्या संस्कृति जन्मल्या, विनष्ट भाल्या ! श्रपार श्रंबरी निर्वात जागैत स्वैर उल्का-मह त्रज्ञातपयों भ्रमण करीती, त्यांतलि काही चाण दिखावे नि ग्रदृश्य व्हावे तैशा फ़रारल्या जीवसागरीं विस्मयकारी तरंगरेखा, तीरास येऊन स्थिरावल्या श्राणि फिरून मूलांत विलीन भाल्या संस्कृति चकाच्या वर्त्लगतींत अनेक आले प्रलयकाल, सुमेद-मंदार बुडून गेले श्रान्डीज-श्राल्प्य नी हिमालय हो धाकुटे भाले, लोपून गेले; त्यांच्या शिखरीं-उंच खांबाला, बांधीली नौका मनमनीने-पर्य नोश्राने ! प्रलयसागर असल्न येतां महापूर घोर विश्वांत पसरे तयांत सारे है उंच शैलही कंप पावले, लहाले बनले,

त्यांतही टिक्न, तगून राहून, पुन्हां तूं निर्मिलें आपुलें वैभव हे विश्वमानव ! निसर्गे शक्तीशीं दुर्धरसंग्राम अन्योन्य कलहीं स्वार्थी कालकम, व्यक्ती तरीही जीवनासाठी चालवी सारखा संगर सूद्म, ब्राणि शेवटी ब्रसीम तृष्णा भयानक करी संहारकांड तेव्हां कुठैसा मोचमंत्राचा श्रायक् येई श्रस्फुटरव हे विश्वमानव जइ सृष्टीमध्ये उपजे चेतन, चेतनामधून मानवपण, माण्सपणाला देवगण योर त्राणाय।साठी क्यी सोशीती जीवनंविकासी टाकीचे घाव ऐके को या परी ! उसंत को यास ! षंचभूतांचे तांडव चालतां हिमाद्रिदरींत बिजली चमके पिवली-नीली, कडाड करी मेघांच्या उदरीं, तयावेली जरी गुहेतून कोणी आदेश करी योगीनद्र-देव काय त्या वाणीचा तेथे ना प्रमाव हे विश्वमात्तव ? पंचमौतिक वासना नाचती उद्यख्यानागड्या वेहोष होवोनी, तयानां भांकाया विखीली स्रोहखी संदर, मोइक, तलम घाटणी मानव्याच्या अन् लोकशाहीच्या मोठामोठाल्या गोड वल्पानांची ! नजरबंदी त्यांची विषारी भांकून भांकेल केवी नाशकारी -! परंतु नाही विवेकाची श्राता उरली जाग्रीव हे विश्वमानव ! ग्रसंख्य युगींचा चक्रनेमिक्रम भिरमिर फेऱ्या ब्रशाच करील प्रलय पुन्हा नवसंस्कृतीना प्रास्त टाकील परंतु शेवटीं संज्ञाशक्तीचें आत्मज्योतीशीं होईल मीलन तेव्हांच मूलचे एकत्व त्भें दीसेल जगतीं पुन्हां श्रिभिनव हे विश्वमानव !

## माक्सं क गांधी

#### श्री प्रभाकर माचवे

दाढीचें जंगल, भयंकर तोंडाचा, यहुदी तो मासला खादीच्या पंच्यात गुंडाललेला हा हाडांचा सांपला!

> रक्तप्रिय एक, दुजा वैष्णव श्रहिंसामक, फक्त वेष-देशांतर, नाहींतर कोणाला

म्हणू जास्त मी सशक्त ? दोघेही सारखेच जगता विटलेले दोघेही सारखेच जगता चिकटलेले मला तरी दोघेही सारखेच पटलेले

एक अशुपूजक, तर दुसऱ्याचा अश्रद्धेष, दोघांना एक वेंड, दोघांना प्यार देश!

दोघांचा एक दोषः अम आणि ब्राश्रम या किएल्या देवता, दोघेही पडलेत रणमूंत सत्यशोध करतांना चैतन्य-ज्योत

> नित्य तेवतां ! दोघेही ग्रद्वितीय, दोघेही एकटेच, दोघेही ग्रर्धसत्य, दोघांना लागे ठेंच !

दोधांना एक पेंच— मानवमानवगत हें वैषम्य होईल कैंचे दूर एक म्हणे 'क्रोध नको'दुसरा—तो तर 'जरूर',

'क्रूरपणा व्यर्थ कां करा सनूर', 'रणतूर्य वाजले ते, थांबणार कसे शूर ?'

एक संत, सेनानी दुसरा, दोघे थकले चकले पुरे . जगगोल तैसाच फिरत राहिला नकले कैसा अरे!

मराठी

श्राजन्या जगांत श्रम्हां दोन्ही श्रपुरे श्रगदीं श्राजन्या जगांत श्रम्हां सत्य पाहिजे नगदीं -ते प्रयोगशालेतील सत्य नको, पाहिजे तर खण् खण् खण

वाजेल नाएयांच्या शस्त्रांच्या-बेड्यांच्या तालावर माजेल जेव्हां रण; श्राणि श्ररण रहाच्या तरुणांचे तांडे त्या वेड्यांच्या नादांत जातील संरच्चण करएया निज जन्मजात हक्कांचे जन्मजात श्राक्षण ! होईल मग घर्षण श्राणि जी उठेल् ठिणगी

त्यांत शॅंकडों श्रमले मार्क्स श्रन् गांधींचे श्रनुयायो होतील भरमसात्। बग फिनिक्स पच्यासम ज्वालापूत होइल्, श्रहा !

> सांगावें कुणी तें भविष्य निश्चयें-करुनी तुका म्हणे 'पहा, पहा' होईल जे कांहीं ! (जगुनी की मरुनी !)

## गांधी-ग्रामिनंदन

टॉ॰ माधव गोपाल देखमुख, एम्० ए०, पी-एच्० डी॰

बहु शीण वीली काया: लोकां लावीयली माथा। बीजफल देखावया, हो चिरायु, गांधीराया!

येशू:बुद्धां भाग्य न हैं, कोण जीवन्युक्ति पाहे र

करूं देव कृपा थोर, येऊं दिन वारंवार। हाच मिक भाव भोला, श्रुपितो मराठमोला!

१२८

### युगाबतार

#### श्री लक्मीकान्तं महापात्र

दुष्कृत विनाश सन्धजन परित्राण, कारणे धरारे अवतरि महाप्राण । स्वर्गर बारता घेनि आहे देवदुत, पुग्य भूमि भारतकु करि अछ पूत।

धर्म संस्थापन पाइँ युगे युगे यहिं, अवतरि श्रेशी शक्ति उश्वासइ मही। सञ्यसाची! करिश्रछ स्तस्मित जगत, लिमछ तपस्याबते अस्त्र पाशुपत।

श्रजेय "श्रहिंसा" बाया—महाश्राक्ति घरि, करे शत्रु संमोहन कल्याय बितरि। भारतर येते दुःख येतेक बेदना, येतेक श्राकांचा, श्राशा, कर्म श्रो साधना।

येते भूत, भविष्यत, येतेक श्रतीत, ठुल होइ त्म्भठारे हेला रुपायित। 'विपद' पारिनि करि चित्तकु विकल, 'मीति' हरि नाहिं तब हृदयर बल।

छुइँनि "कल्पना" सीमा केवेहें "हताशा", नुहेंकि व्यर्थता, भीर, कापुरुष भाषा। जाणिछु निःसंग कर्में नाहिं पराजय, रिले छु ईश्वर जेग्रु जीवन्त प्रत्यय।

हे मोहन कि मोहन मन्त्र देइ चालि, मारतर बच्चेदेल श्रमिशिखा ज्वालि। जगाइल कोटि कोटि प्रायो उद्दिपना, खेलिगला सारा देशे तह उन्मादना।

उड़िया

त्मारे साधना फले आहे भगिरथ, प्रेम मन्दाकिनी घारा प्लाबिला भारत। हिमाचल कुमारीका आलंड मएडले, महा मुक्ति मन्त्र कम्पि उठिल उच्छले,

बिन्ध्यगिरि शृंगे तार मन्द्र प्रतिध्वनि, गम्भीरे उठिला गर्जि बिज्वलि अशनि । गहन मानव धर्मे आचरि आपगो, शिखाइल मानवर आदर्श जीवने।

सत्यर महिमा श्रापे करिण परीचा, जगत जनंकु देल सेहि मन्त्रं दीचा। विभाषिला दिशि दिशि सत्यर श्रालोक, श्रमृते उठिला पूरि द्युलोक, भूलोक।

हिंसा, द्वेष, तापक्लिष्ट मानब सन्तान, लिमला पर्म शान्ति करि तिहें स्नान। हे महिंस, जगत्युक हे महामानब, सहस्र प्रस्ति मोर श्रीचरसे तह।

# सत्य, ज्ञिब, सुन्दर

श्री गुरुचरण परिजा

सत्यं त त्मे—त्मेइतशिव—सुन्दरं महीयान , त्मे त स्रष्टा—त्मेत रुद्र—त्मेइ त मगवान । विष्लबो त्मे रचिल प्रलय सुप्त ऐ घरातटे , त्मे त करिल संचार आशा लक्ष जीवन पटे । त्मे त करिल रुग्ण माटिकि नवीन शक्तिदान , उषर धरणी सबुज करिल मर्त्यरं भगवान ।

१३०

उद्धिया

श्रेतब चर्गा जित्मिछि श्राजि श्रे युगर इतिहास , मन्त्र त्मिर करिछि धरारे लच्च जीवन न्यास । श्रोंकार तब शुमेदेशे-से ये साम्यर महागीति , संघाने यार श्रागन्तुकिर सुन्दर परिणिति । श्रेइत त्मिर सत्य साधना श्रेइत श्रमरदान , चिर सत्यहे—हे चिर विजयी-नित्य हे बलीयान !

नुश्राँइ छि मथा हिंसार युग तूमरि चरण तले ,
तुहाइ तुहाइ ताहारि कलुष बन्ने जले ।
श्रापणा इस्ते जलाइ श्रापणे माटिर कलुष मार ,
मै त्रीर बीज माटिरे बुणि इ सत्यर श्रवतार !
श्रेइ माटि तुले उठिब तिदने मुक्तिर महागान ,
हे चिर हट्र—चिर बिप्लबी—जय तब श्रमियान ।

श्रेकइ बपुरे उलत करिछ बुद्धर महागीति, कल्याणकर नानकर बाणी, खीष्टर परिण्यिति। श्रंगरे तब जडाइ रिल्ड राणा प्रतापर श्राशा, देश मातृकार गौरब श्राशे, महा बेदब्यास भाषा। मंजरि उठे कंठरे तब मन्त्रसे महागान, नित्य हे तूमे — चिरबिप्लबी — मर्त्यर भगवान। सत्य हे तूमे — मंगलमय — सुन्दर महीयान।

## गान्धिजी

#### श्री नित्यानन्द महापात्र

भारत रक्त-शताब्दी गते श्रातीत बच्चे लिमि, उदिछ योद्धा तब नामे बाजे डिडिम डिबिडिब। तब नाम श्रासे सागर सेपाइ मौसुमी सने भासि, तब नाम गाश्रे हिमालय सीमा तरल तुषार राशि।

समर सजा नाहिं तब स्त्राजि मंजा चरम सार, तथापि देहर प्रति पन्जर ऋषि दिधचीर हाड़। कला मथा परे सिंह सैनिक गर्बी गोरार लाठि, तेजियाइ नाहिं उपनिवेशीर निग्रोदेशीय माटि।

उड़िया

देश भाई सने निग्रह नेल हिं हिंसिन जे सिह , बुहाइल बीर शीतल रक्त समरे सत्याग्रही । दुर्बल परे पशुबलीदल-पीडन चम्पारने , देखि श्रिभनब निर्माणकल निरस्त्र महारखे।

इसलाम परे आफत् देखि ये खिलाफत् कला जान, "श्रेकताहिंबल" श्रे कथारे योखि हिन्दु-मुसलमान। पर उपकारे पेशि भारत रु योद्धाये जरमाने, जालिआना वालानाला मईदान ज्वाला पाइ प्रतिदाने।

तथापि घरिला श्रिहिंस भावे श्रस्त्र श्रिसहयोग, सत्यहिं तार जनम साधना कर्महिं उपभोग। सकीरकर श्रुईलि यैवे हाहाकार रव—पडे, जगाइच बहोलि देशे सहीर बल्लम।

भारतर मोति भारत जहर जिल उठि तबडाके , जड जगतर युवक जीवन जगाश्रे दुर्विपाके । श्रारव सागर ढेंडरे ढेंडरे शव मसाइवा पर्यो , बद् छुणकर रद्कल याइ श्राइन् श्रमान्य र्यो ।

सुत भारते लुप्त बिभव चर्ला फेराइ श्राणि, स्वदेश प्रीतिर निर्देशे देशे घोषिल मन्द्रवाणी। "भारतर येते मो की शोषि श्रञ्ज श्रास श्राजि दले दले, स्वदेश हिं घन, स्वदेश स्वाधीन कर स्वदेशीर बले।

हकारि कहिछ, "स्वाधीनता अटे हक दाबी मानबर, प्राण देइ आण नाहिं तहुँ बिल पुण्य अधिकतर। भय ठारु बिल पाप नाहिं आउ, निर्भय स्वाधीनता, स्वाधीनता अटे स्वपथे चलन आत्मिनिर्भरता।"

शिखाइछ तमे दुर्बल जने "श्रात्मशक्ति" बल , शत्रु हृदय जय करिबार श्रमिनब कउशल। घन्य हे श्राजि जगत धन्य तमर श्रालोक लिम , नब मारतर प्राची नमे तमे प्राचीन श्रक्ण छुबि।

१३२

उड़िया

चातुर्वर्ग्य भूलि येवे ग्राजि श्रवनत भारतीय , श्रादर्श तमे शुद्र, वैश्य, ब्राह्मण, च्ह्रीय । संयत यार प्रति इन्द्रिय संयमी फल त्यागी , प्रतिष्ठा येहु जीवन करिक्षि भारत मुकति लागि ।

अरट याहार आदरर धन खद्द यार प्राया , हरिजन यार बुकुर बेदना सेवायार सम्मान । उदिछ हे तमे आदर्श ऋषि भारतरहितकारी , गरीबर सखा गरीबर धन दीन दीन कौपीन धारी ।

जगत त्रागरे बीर सन्यासी योइ त्राजि न्त्रा रीति , गंगा, यमुना योग कराइछ धर्म त्रो राजनीति। जनमिछ तमे परमहिन्दु संयमी चिर त्यागी , जगतर त्राजि द्वितीय ख़ीस्ट प्राण् देइ पर लागि।

सत्य पाइँ कि कंरिछ लढाइ कोरान धर्म भाषि , धन्य हे तमे शाबरमतीर नव तन सन्यासी। सञ्जु जाति सञ्जुधर्मर येते भारतीयः नर-नारी, गाम्र ग्राजि सञ्जु गान्धिर जय-नब-जीब-संचारी।

भारतर कोटि गरीब दुःखी पाइँ यिश्रे कान्दिछि , श्रत्याचारित पीडितर सखा सेहि तम गान्धिजी। पतितोद्धार पाइँ उपबासे तिल तिल दिश्रे प्राण , गाश्र गाश्र सेहि गरीब बन्धु गान्धिर जय गान।

तेत्रिश कोटि भारतीय प्राण गाम्र म्राजि समुद्य, गाम्र गाम्र सबु, उपनासी बीर गान्धिर जय जय। भारतर कोटि गरीब दुःखी पाइँ थिम्रो कान्दिन्ति, म्रात्याचारित पीडितर सखा जय जय गान्धिजी।

उड़िया

## बापू क प्रति

.श्री नर्मदेश्वर भा

'मास भादर' दुर्दिन-सम 'बादर' गरजइछल, मेटइछल 'दुःखक न श्रोर'; कंसक पापसँ कपइत छल भारत; बन्दी छल सम लोक, भाग देशक, ग्लानि छल धर्मक; जे दिन तन धए श्राएल रहिथ गोपाल।

दासत्त्वक आतंकें जे दिन द्वीप हमर बिन गेल, बिन प्राचीरक जेल, कैदीक न्याय मेल बन्द सबहिं-टा द्वार; मात्र अपमान मेटल उपहार सकल सेवाक; जखन भादब छल संसारक आएल रहिथ बापू, आह पचहत्तरि बीतल।

सिखने जाइ छुलहुँ इम नव-नंव पंथ परक, श्रास्यक; विसरल परम— स्वधमें। दासत्त्वक जञ्जीर कसने जाइछुलं जीवनक कंठ जे दिन वेग्रु जकाँ बाजल चरखाक गान, गाम गाम में देशक।

उगला दिनमान, प्रकाश मेल, चिह्नलहुँ स्वदेश। ग्रपन पथ घएलहुँ, खोलि विदेशक बन्धन जे सम स्वयं बनग्रोने घलहुँ;

मैथिल

विदेशी पहिरव, भाखव, सोचव श्रो सपनाएव। सभ स्मरण मेल; के थिकहुँ १ की भेलहुँ १ की कर श्राव उपाय उधारक लेल १

वापू श्रहाँक पय श्रनुसरि एहि

कुधा-भुक्त जन-देवक पेट भरल,
लण्जाक निवारण मेल। मंगलक,
मन्दिरक द्वार खुजल, हरिजनक लेल।
ऐक्यक प्रसाद सम पाश्रोल। सत्यक,
उपवासक सम प्रयोग श्रपनेक, देशकें

शुद्धि देल। मन पड़ल माह, जागल देहात—
स्तल जीवन ई देशक, ट्टल कत जञ्जीर।

ई पुरय पर्व ; वापूक नवकला प्रकट मेलि; वीतल पचहत्तरि बरख । वापूक लेल की पचहत्तरि, की सए । कालक बन्वनसँ श्रो कपर छ्रिय; भारतक—महाभारतक—महात्मा चिरपुराण; छ्रिथ चिर-नृतन, चिर शाश्वत । श्रो नेता, भारत श्रात्मनिष्ठ, श्रिछ्ठ समाधिस्थ, श्रिछ्ठ चिर-विमुक्त, पशुवलक पहुँचिसँ अपर ।

बापूक लेल मधु वात, लिन्धु, निशा-वासर, रिव,तरु,व्योम; सकलमधुमय भए जाइन्हि—
ग्रमर ग्राशीष देशु । जीवनक सत्य ग्रो
पाबि जायि । बापूर्के पावि-ईश्वरकः
ग्रमर ग्राशीष पावि—हम घन्य भेलहुँ,
जग घन्य भेल । ग्राइ कए
काव्य-चरित्रक बन्दन ई ग्रगिएता—
मैथिली घन्य भेलि ।

मैथिल

## महंकी रो गजब

श्री कविराज नाथूदान महियारिया

फौजां रोकै फिरंग रो, तोकै नह तरवार। गांघी, तैं लीघो गजब भारत रो मुज भार।

#### 到了可

#### श्री मातादीन भगेरिया

ये विदरोही छो जदी, हिवड़ां रा समराट ; तो बाग्यां री भीड़ सं, द्यां जेलां नै पाट। लाजां यां पर वारतां, गज-मोत्यां रा थाल् ; वारां थांरा त्याग पर, महे प्राणां री माल्। निकले. थारा होव सं, काचो सत रो तार ; भारत-हिवड़ा-चक्र रो, तूई मारत-हिवड़ा स्यारखे, दूट्या हल ने आज ; जोते तूई खेत में, बूढ़ा हाली-राज। नन्दन बागां सूं अठे, परकोटां नै लांघ ; क्यूं तू कूद्यो भूम पर, श्रोरे बुढा सुधा-देस रा पावणा! श्रो हिवड़ां रा साह : बाग्री मिनखा-लोक रा, क्रान्ति-बाल रा नाह। बागीड़ा ! थांने ऋठे, बांच घरांला जेल ; उथल पुथल थां मूं मचै, विगड़ै म्हारी खेल। नहीं चढावां "क स" पर, घणी बड़ी या बात ; गीत प्रात रा क्यूं सुर्णे, म्हारी मीठी रात। क्यूं बिख पीवो रात-दिन, काई थारी बाए ; थे ना जोगी सेवड़ा, तजो न कुल्री काए। म्हारै हिवड़ा गरल रा, प्याला भरचा इजार ; हार न जाज्यो पीवतां, करां घणी मनवार। हिवड़ै-नीरिष सूं भरी, मधु-निषि वेसम्मार ; कित्तणा खेतां छै पड़ी, जीवण-धार अपार। जड़ मूल्यां रा भोड़ सूं, हैं थाकेला प्राण ; नव विद्याण रा दूत तं, थे जीवन रा गान।

३इ६

राजस्थानी

## साबरमतीग्र जो सन्त

श्री किशनचंद तीरथदास खतरी 'वेवस'

तू करोड़ें हिन्दवासिनन जे ज़बानन जी ज़बान; तूंहँजी ख़ामोशी बताए तेज़ त्ज़ानी ज्यान।

मुर्क तुंहॅं में समायिल सरसुदरदी दास्तान ; तंहॅं जे पेशानी अ मंभाँ साबत सचाई अ जो निशान ।

पाँ ए ते परचा वठी पोइ की वि कहँ गीश्र साँ कहें; सो चँवण चाहें न बिए खे जो न खुद रह गीश्र रहें।

बीर! कुरबानी-मन्दिर में दरद जे देवी अ अग्याँ; छान छा भेटा धरी तो शौक़ ऐं पूरद्वा मंभाँ।

दिल, दिमाग्र ऐं बल, बुद्धि, जिंद, जान चादिह्य चाह साँ ; माल मिलक्यित ऐं कुटुंब परवार मुलकी प्यार तां।

त्रार्दश त्रोडो त्रमुल हीरो हयातीत्र जो रखी; सूर सेजा ताँ शहादत जी मिठी माखी चखी।

तो जड़हूँ जाच्यो गुलामी अ मुंभयल तसवीर खे; कारगर जातो न की शमशेर या तक़रीर खे।

माठ सॉ मेटण घुरियो तदबीर सॉ तक़दीर खे; रमज़ सॉ टोण्ण घुरियो हिन जुल्म जे ज़ंजीर खे।

ज़ोर जिसमानी ऋडे, तो राज़ रुहानी सल्यो; ऐ ब्रहिंसा जो नश्रों हथ्यार हैरानी सल्यो।

सिन्धी

मगुरबी दुनियां बनी ये जंग जूँ सखत्यों सहाो ; लड़क नेयान मां बह्यों थे, ख़ून ज़ख़मन माँ बह्यों। जिन जथा थी जंग स्ते पाणां पटेंण लै पे पह्यो ; श्रोचतो श्रावाज़ हि कन से श्रचि तिन जे रह्योः। कामयाबीश्र लाए कीन्हें ख़ून हारिया जो ज़रूर; तेज़ तोबन सॉ मरण जो ऐंन मारण जो ज़रूर। थो तके द्वहँजे तहरिक ते मथा शमसो क्रमर ; तुहॅं ब हलचल तें फिरे थी खास दुनिया जी नज़र। त्राहे श्राइन्दा ते हिनई श्राज़मूदे जो असर ; सोभ तुहूँजी सहकंदण संसार ख़ातर ख़शख़बर। जंगजू तबीयत जो ध्ये यो ब्राहे इन्मा खातमी; काव शाही कीन खूर्यंद े खून नाहक जो ज़िमो। तुहॅंजे हिम्मत जे श्रिग्याँ मुशकुल न पहुच्या कोह काफ ; तुहॅंने खामोशी तरीको ख़ूनरेज़ी आ जे खिलाफ़ । तुइँजे पासे प्रेम, ऐं पाकीग्रगी, इनसाफ साफ ; तुइँजे साथिन जी सफाई श्राहे शीशे खा शक्राफ । चोट तुइँजी नाहि कैंभी ख़ास सांया आम सां ; यो लड़ी 'त्राला उस्लन ते सृष्टी खाम सां। वैंजे श्रॉंडुर जो इशारो कर सँमाले गौर सा ; त्राहे हि तुईँजो इशारो खास ग्रैबी ज़ोर सां। जे हली व्यो हुकुम हेकर कहें मुख़ालिफ तौर सां ; हिंदसागर ऐं हिमालय टकरंदा शह शोर सां! ं हिन इंशारे डे डिसन थ्यों ग्रज ग्राखियों केई करोड़ ; हिन इशारे ते खजन बाहूँ सज्यों केई करोड़! जैं जे रहानी रहत में आहे "बेवस" सादगी; कैं जे चेहरे जे चिमक मां आहि ताबां ताज़गी।

१३८

सिन्धी

र्जे जे ख़लक़त में न केंहें ले नफरती नाराज़गी; आहे तेंह साबरमतीय जे संतजी याज़ादगी।

ताजु त्राज़ादी घुरे भारत, दक्या तुँहजे हथाँ ; त्राहे हिन्दुस्तान से ग्रज लाड लाँगोठ्ये मथां!

## गांधी-जयन्ती

श्री श्रीकृष्ण कृपालानी

जे विधाता वइल क्या भारंत जे सुभाग् सॉ, जे अज् लडे व्या राजिं ऐं सूरमा, जे सम् डींहँ पिट्य पाण खे डंभी दे डुहाग् खे, त बि हि्क डींहुँ श्रहहो श्राये। जो इतिहास गुर्क वरायो ऐं नकुलन जे निभाग् में श्रमुल वरी श्रायो। श्रज् नाह् को गुमान् भारत जे भाग् जी। तो मोटी डिनों डुहाग्य्न विन्यायल सोमान् हे भारतं जा अगवान् ! हे ईश्वरी रथवान् ! हिन् सत्याग्रही युद्ध में ऋ े महन्दारी! तुहिंजे रथस्वारिय गीदी क्या ऋज् गाएडोवधारी । जे तो नाह् साख् को श्ररजुन धनुष वाण, जे तो मोटी विधि म्याण में शिवाजीय तलवार, तबि वेहथियार तो ग्रहिड़ी ग्राह दह्शत जो कंवे तुहिंजे नाम ते थी शाही सुल्तनत। अज तहिंजे जनम आह ए होगान् जा इमराह! तहिंजी सची जयन्ती श्राह विघाता खे वेनती त श्रोहे स्र सहाय जिनमां उतपन ध्यन स्रमा,-इहो भाग् भारत जो जो सच विलोइच सूर मां।

सिन्धी

### गांधी

#### कविवर्य श्री सुब्रह्मएय भारती

वैयतु नाहिलेल्लाम नी एम्मान इन्द वा पह तवरिक्केष्ट वर्मै मिश्च विद्धतले ताष्तुट्र देशम् निन्दामोर भारत पा ष्पट्ट वन्द गांधी महात्मा जी वाष्ट वाष्ट्रिक्क

श्रिडिमै वा ब्वकिन्स्त्राहार विडुतलैयान्दु शेल्वम् कुडिमियलुयर्वु, किल्व ज्ञानमुम कृडियोङ्गि पडुमिशैत्तलैमै एय्दम पडिक्कोरू स्विच सेय्ताय मुडिविलाक्कीर्ति पेट्राय पुविक्कुलो मुदन्मै पेट्राय।

कोडिय वेन्नाग पासत्ते माट्र मूलिगै कोण्नर्तव नेन्गो, इडिमिन्नल काक्कुम कुडैसेय्तानेन्गो, एनसोलिप्पुकव्वदु इंगुनैये, विडिविलान्तुन्वम सेय्युम पराधीन वेम्पिण्यइट्रिड्डम वर्ण्यम पिडिमिसे पुदिताच्चालवुम एलिताम पिडिक्कोरु सूब्चि नी पडैत्ताय।

तन्नियर पोल तनक्षि वेग्गुम पिरनुथिर तन्नैयुम क्षित्तल मनुथिरेल्लाम कडवुलिन वडिवम् कडबुलिन मक्कल एन्क्यार्टल इन्नमेय्ञानतुषिविने मट्राङ्ग किषिपडुपोर कोले दर्ग्डम् पिनिये किडक्कुम अरसियल तनिल पिगौत्तिडत्तुगिन्दनै पेक्माल।

पेरुं कोले विषयाम पोर विष इकष्न्ताय श्रदिन स्तरन पेरिदु हैत्ताम श्ररुकलेवा स्वर मेथ्तो एडर तंगल श्रर विष एन्स् नी श्रिरिन्दाय, नेरुं किय पयन सेर श्रोत्तुषैयामै नेरियिनाल इन्दिया विकु वस्देगहि क्र एडु पहेत्तोषिल मरन्दु वैयहम वाष्ट्र नल्लरत्ते।

१४०

तामिल

## उत्तमन् गांधी

श्री रामलिंगम पिल्ले

उल्लं उरहुदु कल्लम् करहुदु उत्तमन गांधियै निनेत्तु विद्वाल वेक्कम पेरुहिड कर्रणीर वरहुदु वेर्किकदु इन्बम् तेक्कुदडा ।.....

चित्तम् कलिन्दुल पित्तम तेलिन्दिडुम शीरियन गान्धियन पेर शोन्नाल पुत्तम् पुदियन सुट्रम इनियन पोङ्गिडुम उर्णार्चिहल् यैंगिरुन्दो ।.....

किल्चिकोएडान्मा पिल्चेन मिन्नुदु किष्वन . गांधियिनपषमे शोन्नाल तलचिहल नींगिय वल्चियिल् श्रोगिय ताट्टिहम् उडलिल् कूट्टुदडा ।.....

शोट्रैयुम वेरुक्कुदु काट्रैयुम मरक्कुदु शुत्तनकांदियिन शक्ति शोन्नाल् क्ट्रैयुम मिरहिडुम् श्राट्रलैत्तिरहिड क्डुदडा मनम् तेडुदडा।.....

त्क्षमुम कलैन्ददु एक्समुम कुलैन्ददु दुन्बक्कनवुहल् तोलैन्ददडा वाष्क्ष्मयुम तिरुन्दिड नोक्कसुम् विरिन्ददु वल्लल् क्कांदियिन निनैप्पाले।.....

वञ्जनैनबुंगिडुम, वेञ्जिनम ग्राहंगिडुम वा ष्मियन गांधियिन त्ये शोनाल ग्रान्जिन मनिदरुम केञ्जुदल इनियिल्ले ग्राएमैयुम ग्रान्बुम् ग्ररुलुमडा।.....

तामिल

जीवर्रं उलहुळ्ळ यावरम् सममेन शेय्हैयिल काष्ट्रिय गान्धियडा पावमुम पष्डिलुम तीविनै विष्हिलुम् पहुंगुमडा, करडु श्रोदुंगुमडा।.....

ये पुरादुम नालुम् कुष् कुष् वयितिल् एके गांधियिन इलमैयडा, मुषुवदुर ग्रदिशयप्पषुदर वष्ककैयिन् मुत्तनडा पेरम् सिद्धनडा।......

गान्वियन तत्रक्षनल् शूष्-ददु ग्रलहिनै कामदहनमेन येरियुदु पार तोय्न्दन शूदुहल ग्रोयन्दन वादुहल् दिक्कुदिशहलेल्लाम तिहैत्तिडवे।....

एषेहल एलियरिन् तोष्न श्रक्कान्दियै

एप्पडिप्पुइषिनुम पोदादे

वाष्य अवन् पेयर ऊषि्यिन कालमुम्

वैयहम् मुषुवदुम् वाष्यिवे!

## गांधी कष् पष्ताः ?

श्री श्रीराम

कलह मेल्लाम् कै कोर्त्तु कल्किक्त्ताड करिंड पुलि शिंगमेन मनिद्र शीर अलहै पट्टि आटुदल्पोल् अहिलम् अञ्ज अडितिडियुम कोलै कल्वे अरंपोल ओङ्ग

उलइमेल्लाम् गांघियये उट्टप्पार्तुं उट्वदर्कोर पुदिय विष उरैत्तानेन्ध पलकलैयिन् श्रुरिअरेल्लाम पुहष्पार्तुम् परिहसित्ताय नी स्रवनै पाविनेञ्जे !

१४२

तामिल

श्रचिमकः इरुहरैयिल ग्रडैपट गे श्रुषुवदर्कुम जीवनट्रक्किडन्द श्रन्ने मिचमुळ्ळ मूच्चुमट्रप्गोहुमुन्नाल् मीटुणैल्य मेनिशेय्दुविद्वान गांघी !

इच्चहित्तल ग्रारिवरिन्दोर एन्हम वाष्ति इन्बिमहुम गांधिवषि पष्शामेन्राल पचइलंकाय पुदियदेन्ह कोग्हु पषुत्तपषम पष्शेन्नुम पान्मैयाहुम् १

### महात्मा

थी मंगिपूरि पुरुषोत्तम शर्मा

अपुढु नी सत्य तपमु महाद्मुतमुग पूचि पलिथिंचे नोक अपूर्व फलमु भारतुले कादु आशान्त प्रजलु हर्ष मेचि निनु किरिटिचि कीर्तिञ्चिनारु हपुडु नी सत्य दोच्चा परीच्च सुरले नी पराजित लिंजत निदितमगु शिलुव गोष्टिन नेस्तुटि शरिमु पैन सेसलनु जल्लि मोक्कि याशीर्वदिन्त्रु एदि जयमु १ पराजयमेदि नीकु १ मेदिनि गलंचु पशु बलोन्मादमेदिरि देखुनकु धर्मवनकुनु देशमुनकुनु आत्म बिल इच्चु पूत सत्यावहमुन।

## मा गांधी

श्री वसवररजु ऋप्याराव

कोल्लाइ गहिते नेमी—मा गान्धी कोमटै पुहिते नेमी वेन्नपूसा मनसु, कन्न तल्ली प्रेम पंडटि मोमुपै ब्रह्म देजस्सु

ं तेलगू

नाजुगु परकल पिलक नाट्य माडे पिलक नाजुगू वेदाल नाएय मेरिगिन पिलक बोसिनोर्विप्पते मुत्याल वर्षमे चिरुनव्व नब्दिते बरहाल चकचका नडिस्तेनु जगति कंपिचेन पलिकितेनु वाक्केनु पलुक ब्रह्म कौशिकुडु च्त्रिमुडु कालेद ब्रह्मिष नेडु कोमटि बिडु कुड ब्रह्मर्पाये

## गांधी महात्मा

श्री ऊ॰ कोंडय्या

रम्मंदि राट्नम मिम्मिल्न मिम्मिल्न चेरा रम्मंदि सेवाग्राम रम्मंदि राट्नम ई जन्म मी ब्रतुकु लिविये कावंदि पोदासु रम्मंदि एत्रोब बेंटो, रम्मंदिराट्नम तातय्य ब्रतुके तलपोयमंदि मनिषि देबुडुगामारिनाडंदिरम्मंदिराट्नम।

# पिस्चि बाबू

श्री सीतारामांजनेय शास्त्री

श्रायन गायत्रिनि श्रोदिलिन कर्मिक्ठी वांछुलु तीरिन स्वेच्छा ज्ञानी गुल्लोकना बेल्लिन मक्तुडु श्रायनलो श्रद्धेतपु चिटाक्कोम्मन श्रनेकत्वपु श्रमासं ब्रह्माचर्यपु गाईस्थ्यं वानप्रस्थम् लो सन्यासं कुलालन्निटि कलगापुलगं

१४४

तेलगू

श्रायनदि श्रावुनि चंपिन श्रिहंसा स्वराज्यंतेलेनि सत्यवाक्कु श्रायन उद्देशं श्रंतर्वाणि श्रात्मदर्शनमनि श्रक्णारुण रुषिर ज्योतिलो श्रमृतकांतुलु चूद्दामनि श्रयनिक शत्रुवुकानि मित्रुडु लेडु श्रियना, श्रायन श्रजातशत्रु श्रंदुकने मनुषुलिकि कावालि मा पिन्चि बाबू।

## जन्मदिनोत्क गीति

श्री श्री

मरचि पोयिन साम्राज्यालकु चिरिगिपोयिन जेंडा चिन्हं मायमैन महासमुद्रालनु मस्भूभिलोनि अनुगु जाड स्मरिस्तंदि शिथिलमैन नगरान्नि सूचि हतंदि शिलाशासनम् मौनंगा इंद्रधनस्युनु पील्चे इवालिट मन नेत्रं सांद्र तमस्युनु चोल्चे रेपटि मिनुगुरु पुरुगु करपूर धूम धूपंलांटि कालं कालुत्ने उंद्वंदि एक्कडो एव्वडो पाडिन पाट एष्पुडो एंदुको नव्वे पाप बांबुल वर्षालु वेलिसिपोयाक बाकुल नाटयालु ऋलियोयाक गड्डि पुन्तुलु हेलनगा नन्तुतायी गालि जालिगा निश्वसिस्तंदि पोलंलो इलंतो रैत निलुस्ताडिव्वाल प्रपंचान्नि पीडिंचिन पाडु कलनि प्रभात नीरजातंलो वेदककु

तेलगू

उत्पातं बेनुकंज वेसिंदि

उत्पातं बेनुकंज वेसिंदि

उत्पातं उत्पवं नेडु

श्रवनीमात पूर्णं गर्मेला

श्रशियाखंडं मुप्पोगिन्दि

नवप्रपंचयोनि द्वारं

मारतं मेजुकुंटोदि

नेस्तं मन दुखालकु वाइदावेदां

श्रसीकर्यां मूटकट्टि श्रवतल पारेदां

इंकोमाडु वाग्वादं इंकोनाडु कोट्लाट

इक्वालमानं श्राह्वादं इवाल तुक्फासु ।

## गुरुदेव

श्री नारायणराव वरलतोल

लोक में, तरवाड़ तिनक्की चेटिकलुं, पुल्कज्जम्, पुलुक्कज्जम् कृडित्तन कुटुं वक्कार् त्यागमेकते नेष्टम् ताल्मता-नम्युकति, योग वित्तेवं जयिक्कु-न्नितेन गुरु देवन।

तारका मिण्माल चार्त्तिया-लतुम् कोल्लाम् कारिण चिल नीले पुरग्डा-लतुम कोल्लाम् इल्लिह चेराम् लोप मेन्निय सम स्वच्छ मल्लयो विहायस्स-व्वय्ण मेन् गुरु नाथन्

दुर्जन्तु विहीनमाम् दुर्लम तीर्थं हृदम् कज-लोल्गम मिल्लाचोरू मंगल दीपम् पाम्पुकल तींग्टीडाच माणिक्य महानिधि पालनिलाउंडाक्कान्त पूनिला वेन्नार्चार्यन्

शख मेनिये धर्म संगरम् नटचुन्नोन् पुस्तक मेन्न्ये पुर्ययाध्यापनम् पुलर्चुन्नोन् श्रोषध मेन्न्ये रोगम् शमिपिपवन हिंसा दोष मेनिये यज्ञम् चेय्ववनेन्नाचार्यन्

१४६

मलयालम



दुर्जन्तु विहीनमाम् दुर्लम तीर्थं हृदम् , कज-लोल्गम मिल्लाचोरू मंगल दीपम् ; पाम्पुकल तींगटीडाच माणिक्य महानिधि , पालनिलाउंडाकान्त पूनिला वेन्नार्चार्यन्।

वृष्ठ १४६

श्री वल्लतोल नारायण मेनन



शाश्वत-महिंसया - ग्रम्महिमाविन् व्रतम् शांतियाग्र्विदुन्तु पूजिक्कुम् परदेवम् स्रोतुमारूग्टहेहमहिसामग्रिश्चट्ट — येतुटवालिन् कदुवायतल मटक्कानु।

भार्थये कराडेतिय धर्मतिन् सल्लापङ्गल् श्रार्थे सत्यतिन सदिस्मिकले स्संगीतङ्गल् मुक्तितन मिश्रमय काल्तल किलुकङ्ख्ल् महुमेन् गुरुविन्टे शोमन वचनङ्गल

प्रण्यत्ताले लोकम् वेल्लुमी योद्धाविश्वो प्रण्यवम् धनुस्तात्मशासनम् ब्रह्मम् लच्यम् स्रोम् मारत्तेयुक क्षमाललियिचलियिच्चु तान् कैकोल्लुन्नू तुलोम् सून्ममा मंशंमात्रम्

िकस्तु देवन्टे परित्याग शीलवुम् साचात् कृष्णनाम भगवान्टे धर्म रच्चोपायवुम् बुद्धन्टे ब्रहिंसयुम् शंकराचार्य रूटे बुद्धिशिक्तियुम् रन्ति देवन्टे दयावाय्पुम्

श्री हरिश्चन्द्र नुम्न सत्यवुम् मुहम्मदिन
स्थैर्यंबुम् भोरालिल् चेन्नोंतु काण्य् मेंकिल चेल्कुविन भवान्मारेन गुरुविन निकटत्ति— लल्लेंकिलविद्वत्ते चरित्रम् वायिक्कुविन्

हा ! तत्र भवत्पाद भोरिकत दुर्शिच्चेन्नाल् कातरनतिधीरन कर्कश्चन् कृपावशन् शिशुन् प्रदानोत्कन् पिशुनन् सुवचन . नशुद्धन् परिशुद्धनतसन सदायसन्

श्चाततप्रशमना मत्तपस्वितन्मुन्नि— लाततायितन कैवाल् करिक्कृवल माल्यम् कूर्त्तं दम्ट्रङ्गल् चेर्न्नं केसरियोरू मान् कुङ्गा तेर्नित तटम् तल्लुम् वन्कटल कलिप्योयिक

भलयालम

कार्य चिन्तन चेय्युम् न्नेरमन्नेताविन्तु कानन प्रदेशनुम् कांचन समातलम् चट्ट समाधिय लेपेंद्र मायोगिक्कु पट्टण नदुत्तर्दुम् पर्वत गुहान्तरम्

शुद्धमाम् तंकत्तेतानञ्जयो विलयिष्य तद्धमं कर्षकन्टे सत्कर्मम् वयल् तोरूम् सिद्धना मविद्वत्ते तृक्करणो कनकत्ते यिद्धरित्रितन् वेरूम मंज मन्नायि काष्मू चामर चलनत्ता लिलिच्चु काट्डुम् पिशा— चा महाविरक्तन्तु पूज्य साम्राज्य श्रीयुम्

चेरप्ंकुललिन्तु महाल तोन्नाऽवानारी स्वातन्त्र्य दुर्गा ध्वाविल पट्डुकल विरिक्कुन्तु श्रातिरूविट वहा वलल्कलत्तुंदुमुदु त्तर्धनग्ननायह्नो मेबुन्तु सदा कालम्

गीतक्कु मातावाय भूमिये हट मितु मातिरि योरू कर्मयोगिने प्रसविक्कू हिम्बद्धिन्थ्याचल मध्यदेशत्ते क्काग्र् शममे शोलिच्चेलु मित्तरम् सिंहत्तिने

गंगथारोज्जुकुत्र नाष्ट्रिले शरिकित्र मंगलम् नायूकुम् कल्प पादप मुग्रडायवरू नमस्ते गतवर्षं १ नमस्ते दुरा धर्षं नमस्ते सुमहात्मन ! नमस्ते जगद्गुरो।

# महात्मा गांधी

श्री पाला नारायण नायर

मङ्खुम् भालिन्यवुम् तद्दाते मह्नीय-रंगमायुत्तंगमाय् निलकुमा हिमाचलम नत्त्रत्र लोकत्तोदु नर्म सल्लापम् चेय्यु-मत्त्र्य ज्योतिस्सामेन् जन्म भूकुयिक्कुन्न

. १४८

मलयालम

मोच्चम् निर्वाण्डम् तोट्टिड्स् वृन्दावन-मोहनम् कुलीन मेन जन्म भू जियक्कुन्तु, मानवन्तुण्रवेका निन्निता पेर्त्तुं म् गीता-माधुरी मनोज्ञमां पूमध् वेषुन्नेल्लि

श्रंषिके भारतोर्वि निकल निजु दिचुल्लो-रिम्महात्मावा लेजुम् धन्यस् वायल्लोनी। श्रज्ञता द्रारिद्रयान्थकारते निहनिच्च प्रज्ञतन् विलकेन्ति निलकुत्रु तवांत्यजन्

श्रत्रयुम् द्ररिद्रना मीयोरू पुमा नत्रे, वृद्धियुम् समृद्धियुम् नीलवे विलम्बुन्न श्रद्धनमनाय निल्कुमिस्साघु सत्यान्येषि यत्र मेल पुतिष्मिष्ठु नाटिने प्रयत्तिन्न

शिक्तहीनमी रण्डु कैकलाजुलिकन्टे-हृत्तिने चिलिपिण तिप्पोलुम् विवेकत्तिल वार्द्धक चीणम् वटि कुत्तिक्कु मिक्कालत्तु-मार्चरेत्तां कुषुडा मायिर क्रण्किनाय अतुमल्ल हो तय शुष्कनी नेताविल्नि-न्नहिंसा धर्मतिन्टे कम्न काहलम् केजप्पु।

# नम्म गांचीजि

कविवरेएय मारा शामएए

भारतांवेयक्कि जनिष्ठ
पारतंत्र्यदश्वक सिहिसि
सार स्वाऽतंत्र्य वयसि
होहतिर्पनार् १
धीरनागि मार्गवन्तु
तोहतिर्पनार् १—नम्म गांधिजि ।

मोग भाग्यदासे तोरेदु रागद्वेष मोहवलिदु

कनड़

१४६

योगियंते बालुतिर्द त्यागवीरनार् ! लोगरिक्क त्यागदोलुमे बीर्द वीरनार !—नम्म बापुनि !

हीरियरिक्छ हिरियनागि किरियरिक्छ किरियनागि तिरेगे मार्गदर्शियागि चिरमुतिर्पनार् १ परम चिरतेयात्मवन्नु हरिम्नेतिर्पनार् १—नम्म गांधिजि !

देशसेवेगागि बंदि-बास इलंबु सहिसि कुंदि क्सिनंते बालुतिरद देशबंधुवार् ! देशसेवेगाद्यस्थान-विस्त बंधुवार् !—नम्म बापजि !

निराहारव्रतव हिडिदु

सरि श्रिहिंसेयल्लि नड़ेदु

धरेयनेल्ल नहुगिसिचव

पुरुषश्रेष्ठनार् १

धरेय नयन तन्न कड़ेगे

सेलेद हिरियनार् १—नम्म गांधिजि ।

ज्ञान मधुवनरित सुलिव मानवालियासे कलेव ज्ञानमधुव निकंत सुरिव पुष्पराजनार ! दीन तुंबिगलनु करेव कलप बृज्ञवार् !—नम्म बापुजि!

सामसुचेय बयसि बरुव प्रेमिगालेगे बलवनीव

१४०

क्रबड़

क्षेमसुषेय सतत करेव कामषेनुवार् ! भूमिगेल्ल क्षेम कोर्व सामसचिवनार्!—नम्म गांधिजि!

कांतियल्लि स्र्यनंते शांतियल्लि चन्द्रनंते क्रांतियल्लि चंतनंते मेरेयुतिर्पनार् ! शांतियन्ने सक्वरल्लि कोक्तिर्पनार् !—नम्म बापुजि !

भारतांबेयात्मपुत्र भारतांबेयात्मनेत्र भारतीयरोळमेपात्र नाद मित्रनार् ? भारतांबेयणगरळ्ळि श्रग्र्यगर्यनार् ?—नम्म गांधिजि.!

# गांधी महात्मनु

श्री ईश्वर सण्कल्ल

निन्न हेसरनु केलि मैयुब्बुतिहुदु, सन्तुतने चैतन्यनिधिये नी गांधि! निन्न चित्रव नोडि कंबनियु तुंबि, निन्न पदकेरगिदेनु मनदोलगे नंबि!

नोडिदोड़े भूलेगल हंदरद मैयु, श्रोलगिनात्मद गुडुगिगदरुतिदे महियु! विश्ववनु हुस्पलिप विलयाग्नियन्नु, हुल्लिनोल गडगिसिद कडु धीर नीनु!

मैयिन सोतर सोल सोलिसिदे, कैयु बरिदिद्दर इसिव हिंगिसिदे!

क्षत्रड्

१४१

तिरकनंतिद्दरू तिरेयरसनादे बिर मैयनिद्दरू जगव होदेयिसिदे !

निन्न बिगियुव सेरेये बिहुगड़ेयदाय्तु, निन्न सायिप शवे सायुवंताय्तु! मोगदलिह वेलगिनतिह मुगुल्नगेगे, मुगिबिद्द दुगुडदिस्लोडुतिदे केलगे!

नीनु होदल्लेख ग्रुज्जुगद वेलेयु, नीनिष्व तलंदि सुखदशांतिगल मलेयु! क्रनिवेचरविंदु निन्निदे धीरा, ग्रेज्चरद कनसाय्तु मारतद वीरा!

कनस बिडुगड़ेयिंदु निन्निदे तंदे, बिडुगडेय कनसाय्तु दीन जन बंधु ! निन्नने श्रिडि जगके काणिकेयनिते, श्रदरिंदलेझेझु काग्रुतिहेयल्ते !

श्चिनितेल्ल बरेयुतिलं निन्नेडेगे बंदे, मनदिलंह तवकवदु हिडिसदेये निदे! नोडुनोडुतिलरिलु नोट मंकाय्तु, नुडिनुडियुतिरे कोनेगे नुडि मूकावाय्तु!

द्वंद्वमय जगवेल्ल निन्न बिल तंदे, श्रोंदागि हरियुतिह श्रनुभवव कंडे ! निन्निदे भारतबु पुरायमयवास्तु, निन्न नोडिद करागु सार्थकवदाय्तु !

# निः स्व

श्री गोविन्द पाई

तह्ने दधीचि सुरिगे नीडिदं हुरिय तन्न मांसवनित्तु खगव शिवि कादं शिखिकेतनं पदेदनेरेवरं मेय्यरेव मृगशिश्चिव साके मरतिषे मिवयादं

१४२

कचड

चरिगेनोदं बुद्ध, सुरिगेगादं तेग, वेन्दलम्मोजिनि चितोरवं काये— निःस्वनेनेन्नीग १ निःस्वनिन्देनाग १ इलेये, निःस्वने, परार्थके नोये, साये।

इले नोन्दे बालु, निःस्वं नोन्दु हेब्बाजु-बरहदातन नोववन साबु, काण । नोन्दु निःस्वं लोक मुन्दरियुतिरे, हालु गेडेयदातन गोत्तु, कडेगोलदे माणा! इदो, मात्म, कैगूडुतिदे निन्न निःस्व दिन्देम्म भारतद भाग्य सर्वस्व।

#### उपकास

श्री गोविन्द

मिंडिजनेकान्तदिल श्री हरिय हम्बलिसि हृदय चुचेयन्तू डुतोडल हसिविन्दं, मनद क्म्मेय गेद्दु शुक्तनातनन्नोलिसि मिंकिगंगेय भारतदे तृषेगे तन्दं।

उच्वेलेयरल्यिडियलि चिरं इसिदरेदु, मारनं मुरिदु, सम्बुद्धनेमगगं निव्वाणमोन्दे तग्हेयरण्यमं तरिदु तोर्दनरियटुङ्किकद धम्ममगं।

कट्टलेय कुरुडिनिल वेलिकनोडेयन सोसु वेम्मेदेय परेय हेरेदेम्मोलगे निसदं नेलिसरुव स्वाराज्यवेमगे तोरिसे येसु योदीनन बनदि नलवत्तु दिन हसिदं।

श्चरबरेदेयरबिन्द नोन्दु, नवजीवनव नुपवासदिन्दरसि हिरेय कन्दरियिं देवरल्लदे देवरिल्लेम्म कावनव नेम्ब सत्यदि कराडनदनरबरेरेयं।

काचड़

गुरुवे, इष्पत्तान्दु दिनदुपोष्यव नोन्तु धिल्लियि नी चेक्किदी प्रेमबीजं भारतद भाग्यलतेयापि मडलिडदेन्तु ? बेळसदेन्तमर सोन्दर्यमिदु साजं ?

# युगे युगे

श्री सुरकुन्द ग्रएणाजी राव

श्रं तु त्रेतायुगदि दश्यरथ, नंदननु कि सेनेयोंदिगे, बंदिरजु रावणन लंका नगरदेडेयिन्न । चन्द्रवदनेय कद्ध श्रा दश, कंदरन निज राजधानिय, संविद्यत दुःखिसिद नीतेर श्रश्रुविलिसुत्ता ।

हर हरा ई सोगसुपट्ट ए बिरिदे श्राहा हाल गेडेबुदैतले निरत नागलु युद्धदिल दशशिरन यदुराणि। श्रिरियलारक सुरक ई तेर सिर समानद नगर कट्ट लु हर हरा ना नेंद्र कांबुदु नगर नाशवनु।

इन्दु किल्युग मद्यदिल वर, गांधिनीयवरोन्दु दिन ता, संधिषिरे वर देहिल नगरिद राजप्रतिनिधिय। रामचंद्रन तेर महात्मनु, समर दिल आंग्लेय पुरगळु, जमीन समवागुक्वेनु त्तिलि श्रश्रुविलिसिदनु।

रात्रु मित्ररोल एक नडतेयु । व्यत्यास वेल्लिदे गांधी रामरोल । सत्यापालनेगागि इवरवतार वेत्तिहरू । उत्तमनु सजनरोल गांधीयु, उत्तमनु नृपरिल्ल रामनु, उत्तमोऽत्तमगांधी रामक ई घरित्रियलि ।

१४४

कनारसी

# का मो बुद्ध ती ल्यू बुड

श्री उ—िशिद्यौ-लिङ् "दिवाकर" उपाध्याय

कान्—ती,

षा मो जुड़ ती ल्यू चउ,

चिड़् थाव् शिश्रा ती ई हुड़् छिड़् छुन्थान्,
लड़् खु, पिड़् इए स ती,
ली मिश्रान्, पाय् रुश्रो चाय् रान् षाव्।
छि षउ निश्रान्, जुश्राङ् मान् लिश्राव् इश्रउ हुश्रान्,

उद्योमन् थिङ् ताव्ती छुनूए ष ऋ थुङ्ती— थिद्यानं चन् ती छिङ् छुद्यइ शिद्याव् षङ्। रन् मन् छुङ् ना ऋ नङ् थि हुद्यइ ई तिन्नान्— ती चन् ती रन् ती षङ हुद्यो नी १ चो ऋ।

# कान्-ती ती उग्रइ

श्री चुत्राङ्-यूङ

रान्-मन् चङ्-चिङ् यू स-ता-लिन्-को-लो छान्-खु ती चङ्-तुङ्,

शिङ्— इङ् था, सुग्रो था ष "ती-चङ्-ती-चुङ्-शिङ्",

चिए फाङ् लिग्राव् ती स-ता-लिन्-को-ग्रो-इग्रा।
छुङ्नी षङ्-ली ती सुग्रान्-हु ली।
उग्रो थिङ्-तालिग्राव् ती-शिन् ती थिग्राव्-ताङ्,
च इग्रउ ना को साव् शिङ् ती लाव् कान्-ती,
चाय् ष रान्-मन् खाय्ष छिङ्-चु ती ष-हाव्,
था खाय-ष पु-छ-तुङ्-शि,

चीनी

१४४

शित्राङ् चाय् रो लिए इत्र शिङ् ती चिए ष ती, ता चिए षाङ् ई को लाव् छि-काय् चाय् शित्राङ् खउ खु-छी। शित्राङ् स-ता-लिन् छाङ् ष ती छित्राउ ती शिन् चाङ् ई इत्राङ्, कान् ती ती उत्र इए ताय् पित्राव् लित्राव् ती छित्राउ ती शित्राव् हुत्रा छी। उन्नो-मन् चान् नङ्कउ चान् छि लाय् नी १ उन्नो मन् ती शिन् सुन्न रान् थिन्नाव् तुङ् लिन्नाव्, उन्नो मन् ती उन्न सुन्नान् घाव् रो हो फान् खुन्नान् रान् षाव् चुन्नो ती खुङ् रयू।

"ष-चिए-चुत्रह ना' ती ना-शिए तित्रान् थाय् ती कुत्राङ् पो, चङ्-ई, चुश्राङ् इश्रान् च-इग्रउ हो ती शी-उत्राङ्, इए-च ष छान् चाय् ताय सुग्रह ली ती ई तिम्रान् कुङ च ऋ। मियान् शियाङ् चुक्रो कुत्राङ् मिङ् लाय् च ती शी-फ्राङ् फु-ष-चिन् ती छाव् यूत्रान् पाय् जुन् स्यूए--लाय्-ती-हाय्-इम्राङ् । उन्नो रो छिए ती निङ्ष, . उत्रो शि उत्राङ्। उस्रो ती चुस्रो-इस्रान् नङ्कउ हो इस्राउ इमान् ई इस्राङ् . फ़ा-लिग्राङ् ।#

<sup>#</sup> अनुलेखन के लिये विश्वभारती पत्रिका, वर्ष ३ झंक २ में प्रकाशित "नागरी में चीनी ध्वनियों के संकेत" की पद्धति वर्ती गई है। पर चं, र्छ, र के स्थान पर च, छ, र नये सङ्केत प्रयोग में लाये गये हैं।

#### Gandhi Maharaj

Srl Rabindranáth Tagore

We, who follow Gandhi Maharaj's lead,
Have one thing in common among us;
We never fill our purses with spoils from the poor
Nor bend our knees to the rich.

When they come bullying to us
With raised fist and menacing stick,
We smile to them, and say,
Your reddening stare
May startle babies out of sleep
But how frighten those who refuse to fear?

Our speeches are straight and simple,

No diplomatic turns to twist their meaning!

Confounding Penal Code,

They guide with perfect ease the victims

To the border of jail.

And when these crowd the path of the prison gate
Their stains of insult are washed clean,
Their age-long shackles drop to the dust,
And on their forehead are stamped
Gandhiji's blessings.

श्रंयेजा

#### Eternal India

Srimati Sarojini Naidu

Thou whose unaging eyes have gazed upon
The visions of Time's glory and decay,
Round thee have flowere-like centuries rolled: away.
Into the silence of primeval dawn,
Thou hast out-lived Earth's empires and outshone
The fabled grace and grandeur of their sway,
The far-famed rivals of thine yesterday
Iran and Egypt, Greece and Babylon,
Sealed in Tomorrow's vast abysmal womb.
What do thy grave prophetic eyes foresee
Of swift or strange world-destiny and doom?
What sudden kingdoms that shall rise and fall,
While thou dost still survive, surpass them all,
Secure, supreme in ageless ecstacy?

#### Gandhi

Sri Humayun Kabir

Across vast spaces and vast times he strode buoyed upon the hopes of ancient race, achieving courage out of dark despair. Like a huge serpent resting coil on coil slept the vast country in involuted sloth, but a breath of life stirs every vein, for Gandhi breaks the charm of magic sleep, brings back life till age-long lassitude drops like old dead skin from frozen limbs.

अंग्रे जी

A puny figure strides upon the scene of vast and elemental suffering: Strides against the back-ground where slow death paints in dull phantasmagoral grey the end of all endeavour, hope and faith. What secret magic transforms the scene? Whence springs forth a deep abiding force that thrills the landscape with abundant life till the puny figure dominates the scene, over vast and elemental suffering triumphs, and with new birth's pain and radiance shoots the landscape's dull phantasmagoral grey?

The static, dead and slothful continent, thrills to a new song of hope, of forward move. The momentum gathers, the masses shake, and strain and quiver for the onward march from slow—decaying death to resplendent life.

A lone figure stands upon the sands of time, stands upon the shores of India's timeless space, draws upon its vast and primeval wells of granite suffering and immortal hopes:

Launches India's resistless caravan into adventures new, a perilous path where out of life's substance must be carved new values, new directions, order new—GANDHI, Mahatma, India's Leader, India's soul.

#### Gandhi

#### Mary Siegrist

Who is it walks across the world today, A Christ or Buddha on the common way This man of peace through whom all India draws Breathlessly near to the eternal will? Hush, what if on our earth is born again A leader who shall conquer by the sign Of one who went strange ways in Nazareth? Who is it sits within his prison cell The while his spirit goes astride the world? This age-fulfilling one through whom speak out The Vedas and the Upanishads-who went Naked and hungry forth to find the place Where human woe is deepest and to feel The bitterest grief of India's tragic land? Whose is this place that challenges the world, That calls divine resistance to a will No man upholds? Whose is this voice Through whom the orient comes articulate? Whose love is this that is an unsheathed sword To pierce the body of hypocrisy? Whose silence this that calls across the world? In this strange leader are all races met; In his heart East and West are one immortally Through him love sounds her clarion endlessly To millions prostrate who have lain age long



Beneath the oppressor's heel, unwearied saint Who gives them back the ancient memory Of a great dawn, a lot inheritance?

In his deep prison there in India
Somehow abreast with sun and sky he waits.
What is again, a Christ is crucified
By some reluctant pilate if again
The blind enact their old Gethsemane?

Tread softly, world, perhaps a Christ leads on Today in India.

#### Gandhi

Sri Benjamin Collins Woodbury

When shall there be again revealed a Saint,
A holy man a Saviour of his race,
When shall the Christ once more reveal His face?
Gautama left his bode without complaint,
Till weary, hungered, desolate and faint
He sank beneath the Bo-Tree with his load,
As on the path of solitude he stood;
And Jesus died to still the sinner's plaint.

Lives there a man as faithful to his vow?

Mahatma to a bonded race of men?

Aye, Gandhi seeks his nation's soul to free:

Unto the least, ye do it unto Me!

Hath Buddha found in peace Nirvana now

Or doth a Christ walk on the earth again?

### To Democracy

Sri Harindranath Chattopadhyaya

He is the symbol of the world's white peace, His light no tyranny dare touch or dim: The country now behind the bars with him Will find release only with his release.

Democracy. ! Is it not more than odd
That you should gag the one who stands for you?
We are too wrath now even to cry: 'O God!
Forgive them for they know not what they do.'

Release him—'now' ....History cannot wait, Release him for the hour is red with strife; Release him for the hour is full of fate; Democracy! it shall decide your life.

Let not Humanity's relentless pen
Dipped in his blood pronounce you but a lie,
Which it shall do if now the man of men
Behind the bars should bid the world good-bye.

### Ring the Temple Bells

Sri S. K. Dongre

There's jubilation o'er the country wide,
Because her patriot saint, her greatest son,
Hath, through a fiery ordeal sorely tried,
By force of soul alone a victory won.
When he proclaimed his fast, a death-like gloom
Spread like a deepening shadow through the land;
And many thought it was the crack of doom,
And dread disasters seemed to be at hand.
And prayers went forth to God from hearth and
home

All o'er the world, in near and distant parts: The spreading sky became a temple dome Beneath which millions knelt with throbbing

Rejoice and ring the temple bells aloud,
For now he smiles and waves Truth's banner proud.

अंग्रे ज़ी

#### Mahatma Gandhi

Sri Jeannete Tompkins

"But what was'nt ye out for to see?

A reed shaken by the wind?"

There was this man;

Who strove to see

Truth, veiled within

Mortality. His flesh he scorned, And fleshly bonds;

Yet saw his brother's Bleeding wounds.

In love, he turned 'His soul, to find

Freedom from pain For humankind.

And found an Empire In his path—

He seized a weapon— Love, not wrath.

Even his enemies He loved.

Stones, blows, nor jail; His kindness moved.

The Empire rides Its bloody way;

His kingdom not
Of this brief day
Love knows no bondage
Kings have thrown

But claims the universe

Its own. Across the world

Ten watching wait
Before that humble
Home of fate.

Where love is reigning

Over power

And coming into Its own hour.

अंगे जी

#### The Old Man

Sri L. N. Sahu,

Gandhi, the old man, Gandhi, the old man, Oh, how strong is he, oh wonderful, indeed, He dies not, kill him if you will, he dies not, He is immortal, he is a Satyagrahi, he is an Undying hero.

Gandhi, the old man,
Is built after many a Sadhna,
He fought with the fire of youth,
He fought with the flames of desire,
He killed all ignoble impulse, he rose high,
He played with the wind, he played with the fire
in the company of high stars,

He crosses past them, he sees the Mahamaheswari, the mother of the universe.

He walks over the earth, walks over another, yet another,

Every place is his, nothing strange. He is power, being one with the Mahamaya. This is Gandhi, the old man.

He lives, as the embodiment of the ache and anger of Hindustan.

He is all fire, he is all beauty.

For over twenty years he passes through what fire. He pulls the whole of Hindustan with him through

power, through deliverance.
The enemy is all round, the war drums are

But Gandhi, the old man, who has crossed the youth safely.

A great Sadhak, all ascetic in mind, He is India's living voice and symbol.

अंग्रेज़ी

#### The Martyred Man

Sri Sadhu T. L. Vaswani

I woke this morn with a song in my heart
Like the breeze in yon tree;
It said: "The Dream will yet come true;
For God's dreams are Deeds;
And India's Dream of Liberty is His."
"Where is the way to victory?" I asked;
And my lute answered:
"They who suffer win."

Walled and sentinelled to-day
Is the great-souled Gandhi;
But when did walls and prison bars
Sunder soul from soul?
The saint in suffering has to-day,
His mystic throne in a million hearts;
And round the world the rumour runs:
"Might battles with Right once"

Imprisoned,—they say;
I say: his soul goes marching on;
And even in the dark,
His faith, springing up as the light,

श्रंगेज़ी:

Speeds from heart to heart;
And still his meek spirit leads
The struggle which has one only end:
For freedom cannot die.

Homage to him:—
The Apostle of Unity and Love;
I see his vision pass
Into the Nation-Life,
Over us still the blessings of heroes
And the gods and rishis of old;
And still our Gandhi leads us on.

Comrades, at this dark hour of our Destiny,

I yet believe in this belief,

I yet have faith that something Beautiful

Will be the final end of India's ills;

And every morning sun

I worship with a wounded heart,

Brings the healing message of the Martyred Man:

A suffering nation still shall win.

#### Mahatma Gandhi

Sri Yone Noguchi

Not a king in agony,

But a saintly little goat smiling on his bare legs, Cricket-lean, steel-stiff.

(Gandhi is lying down ill in a tent pitched on the roof of a house

Where the love of the sunlight falls like rain.)

Pointing at a cotton bag on his head, he says:

"Sprang I from the earth,—'tis Indian earth that crowns me!'

Feeling safer to be paid by God what the world owes him,

A warrior in combat near Heaven with a prospect of unseen victory,

Blowing a bugle that rings to the last gulf of Hell

A lonely hero challenging the future for response,

Withered and thin,

But with a mammoth soul shaking the world in fear;

Through this man love, profaned and ignored,

Through this man life's independence, shattered and fallen,

Through this man, body—labour thrown from honour and prize,

श्रंग्रेजी

Cry rebel-call against tyranny. May God's justice assent and praise!

A sad chanter of life close to the mother-earth,

(Where is there a more burning patriot than this man?)

A lone seeker of truth denying the night and selfpleasure,

(Where is there a more prophetic soul than this man's?)

Al pilgrim along the endless road of hunger and sorrow.

In joy of seeking a man in the form nature first fashioned,

A man worshipping God through serving the poor,

A man feeling lighter because of his possessions all lost,

("Who-but the poor can save other poor?")

I left Gandhi's tent, descending the staircase,

Into the outward yard where nature, unknown to caste and censure,-

Birds and trees are magnanimous in peaceful song.

Under the shade of tree, three goats are playing,-

I pass by them, the symbol of toleration and love.



Tread softly, world, perhaps a Christ leads on

Today in India.

—Mary Siegrist

P. 161.

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri

तुम उदार-चेता होने के नाते 'महात्मा' हो इसमें संशय ही क्या ? वरंच हमारी दृष्टि में तो मन, वाणी ऋौर कर्म का जो ऋविच्छित एकत्व तुममें प्रतिष्ठित है, उस कारण ही तुम सच्चे 'महात्मा' हो।

शास्त्रों में वर्णित 'स्थित-प्रज्ञ' की चर्चा तो सभी जानते हैं पर क्या सचा 'स्थित-प्रज्ञ' इस जगतीतल पर तुम्हारे सदृश कोई दूसरा भी है ?

'बोधिसत्त्व' की लोकपावनी कथा सर्वत्र बहुश्रुत है। वर्तमान काल में तुम्हीं बोधिसत्त्व की श्रमिनव मूर्त्ति हो।

इस पौराणिक सत्य को सभी जानते हैं कि 'तप की महिमा ऋदितीय है, उसके प्रभाव से देवराज इन्द्र का भी सिंहासन हिल उठता है।' तप की इसं शक्तिमत्ता में जिसे सन्देह हो वह इस महापुरुष के दर्शन कर ऋपने को निःसंशय बना ले।

कहाँ तो लँगोटी पहने हुए यह मुद्धी भर श्रास्थियों की देह श्रीर कहाँ वह श्रमंख्य शस्त्रास्त्रों से सन्नद्ध श्रांग्ल सम्राट्! किन्तु फिर भी वह सर्वथा सुरिच्चित सम्राट् इस महात्मा से पग-पग पर काँपता है।

जिसमें विश्व का श्रनन्त मङ्गल प्रतिष्ठित है वह महात्मा युग-युग तक जिये श्रीर विजयी हो।

## कुसुमाञ्जलि

पंडित महादेव शास्त्री:

जिस समय भारतीय जनवर्ग कुटिल काल-चक्र से निष्पीड़ित है, निष्टुर शासन-शक्तियों से निगडित है, अनवरत विषपान कराये जाने से मूर्ज्छित है, अस्थिर चित्त, निर्वल मित, आकुल और विज्ञुलित है, उस दुष्काल में भारतवर्ष की प्रताड़ित राजलच्मी तुम्हें छोड़कर और किस महापुरुष को आशा-न्वत हिं से देखें ?

जिसके सिर से लेकर पैर तक बँधी हुई कठोर लौहश्रञ्जलाएँ चारो द्योर कनका रही हैं वह भारतवर्ष की राजलक्ष्मी इस समय तुम्हारे ऋतिरिक्त द्यौर किसकी शरण में जाय ?

महाभारत के ग्रवसर पर भगवान् श्रीकृष्ण भी जिस प्रशस्त नीति का ग्रवलम्बन न कर सके, उस ग्रहिंसा रूपी ग्रस्न का दुमने ग्राविर्माव किया है।

जब सत्य अवसन हो रहा है, धर्म को अधर्म ने आच्छादित कर रखा है, पृथ्वी युद्ध-ज्वालाओं में मस्म हो रही है, मनुष्य-जीवन प्रतिपद संशयाकान्त है, उस वेला में तुम्हारे अतिरिक्त भूमण्डल पर अहिंसारूपी दिव्य शक्ति को कौन. धारण करता ?

संस्कृत

एक

वह सत्याग्रह दिग्दिगन्त में श्रामिवन्दित हो जो चिरन्तनी सफलता का प्रतीक, प्रशस्त पराक्रमशालियों का श्रद्भुत शस्त्र, श्रीर साम्राज्यवाद को कँपा देनेवाला तेजपुक्ष है।

वह ग्रहिंसा सर्वत्र विजयिनी हो जिसकी हिंसा किसी भी प्रकार नहीं हो

सकती और जो जागत्ति एवं शक्ति की पूर्वपीठिका है।

हे श्रॅगरेज़ शासक ! 'भारत छोड़कर चले जाश्रो' के नारे से तुम घवड़ाश्रों मत । श्रपने दर्पमार्ग को छोड़ दो श्रौर देखो कि 'मोहन' के इस उचाटन मन्त्र

में तुम्हारा भी कल्याण निहित है।

जो सत्याग्रह का व्रत धारण किये हैं (पत्ते-सत्यमामा के परिग्रहण के लिये प्रतिज्ञाबद्ध है), प्रशस्तचक-रेखा जिसके हाथ में हैं (पत्ते: चक्र नामक ब्रस्न धारण किये हैं); जो पूर्ण तपस्त्री है, परदुःख-दुःखित है, शक्तिशाली सम्राटों पर भी प्रभाव रखनेवाला है (पत्ते—राजा बिल को छलनेवाला है) उस 'मोहन' (महात्मा गांधी तथा श्रीकृष्ण) के प्रति सवकी भक्ति बढ़ें।

सत्य में श्रासक्त (सत्यभामा में श्रानुरक्त), पवित्र-श्रात्मा, महापुरुषों के समान सदाचार में निपुण, गोरज्ञा के कार्य में यशस्वी (गोवर्धन धारण द्वारा यशस्वी), चक्ररेखा से युक्त पाणिवाले (हाथ में चक्र धारण किये), जनवर्ग के पथ प्रदर्शक, श्रपने युग के श्रद्वितीय कर्मयोगी, प्राणिमात्र की हितकामना में तत्पर, परमेश्वर पर भरोसा रखनेवाले (शिव के पूजक), मानवकुलश्रेष्ठ, श्रव्याजभव्य, 'मोहन' (भगवान् श्रीकृष्ण) इस भारत भूमि की रज्ञा करें।

## शुभाभिनन्दन

पंडित गोपाल शास्त्री

भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता में श्रर्जुन से कहा था कि जो जो विभ्तिमान् सत्त्व हैं उन्हें निश्चय ही मेरे महातेज का श्रंश समम्को। हे मोहन ! इसीलिये गुणिजन तुम्हारा श्रमिनन्दन करते हैं; तुम्हारी पूजा वस्तुतः सगुण परमेश्वर की पूजा है।

इस कलिकाल में अस्पृश्यता-निवारण आदि चौदह रत्नों को तुमने आवि-

र्भूत किया है ख्रतः हे महात्मा तुम सच्चे ख्रर्थ में 'रत्नाकर' हो।

पश्चिमीय शासन-प्रणाली द्वारा शोषित होने से जो अकाल महामारी आदि सङ्घटों से परित्रस्त है, उस भारतवर्ष को छोड़ देने के लिये (किट इण्डिया) उम इन लोखप शासकों से आग्रह करते हो, अतः हे समयज्ञ तुम्हीं पूजनीय हो।

तुम अपने ही प्रमाव से विश्व का नेतृत्व कर रहे हो। संसार के विश्व पुरुष तुम्हारी नीति का स्वागत करते हैं। वह समय दूर नहीं जब समस्त संसार तुम्हारे निर्दिष्ट पथं पर अग्रसर होगा।

सत्याग्रह रूपी चक्र तुम्हारे हाथ में है, ऋहिंसा के कवच से तुम आनद हो,

दो

संस्कृत

श्रीर राष्ट्रीय महासमा रूपी रथ के तुम सारथी हो, फिर तुम्हें किस बात में भगवान् श्रीकृष्ण से कम समर्भे ?

हे महात्मन् ! तुम चिरजीवी रहो । जनता को अपने प्रशस्त पथ पर अग्रसर करते रहो । इस भूमण्डल को पश्चिमीय-शासकों के बन्धन से मुक्त करो । समस्त देशवासी स्वतंत्र और उद्यमपरायण हों । कोई भी देश किसी परदेशीय राजा के शासन में निगडित न रहे । यही मेरी मङ्गल कामना है ।

# गांधी-गुगगौरव

श्री मह मथुरानाथ शास्त्री

दच कर्णधार की माँति जो राजनीति-नौका के मीषण घर्षर को शान्त कर देता है, भारत के अभ्युदय के लिये सत्याग्रह-रूपी धार्मिक युद्ध में जो युधिष्ठिर के सदश अनधीर चेता है, एवं कौरवों के समूह की माँति वर्तमान विरोधी दल को अपने वश में कर लेता है; महामना होने के नाते जो सदा माननीय रहा है तथा दृढ़ता में पौरव-नरेश के सदश जिसकी प्रशंसा हो रही है, उस महात्मा गांधी के गुण्गौरव का गान आज जगतीतल के समस्त महापुक्ष कर रहे हैं।

#### गान्धिस्तव

श्री हरिदत्त शर्मा शास्त्री

जो जगन्मङ्गलकारी हैं, परम दीनवन्धु हैं, करुणा के समुद्र हैं, पाण्डित्य के निधि हैं और तपस्विकुल-चन्द्रमा हैं, ऐसे महात्मा गांधी सैकड़ों वर्ष तक अमर रहें।

'जिसका मुखकमल, स्वर्गङ्गा की तरङ्गों के सदृश तामहारी, पवित्र, निर्मल एवं अमृतवर्षी वचनों का लास्यगृह है उस लोकोपकार-व्रती महात्मा का हार्दिक सम्मान कौन न करेगा ? घने अन्धकार-पटल को ध्वस्त करनेवाले भगवान मास्कर की अभिवन्दना कौन नहीं करता ?'

जिसने ग्रपने जीवन के ग्रमूल्य ७५ वर्ष जन-कल्याण के लिये दान दे दिये, उस महात्मा को भगवान् महेश्वर सौ वर्ष की त्रायु ग्रौर प्रदान करें।

#### नमस्कृति

श्री लच्मीकान्त शास्त्री

कहाँ तो वह साम्राज्यवाद का भीषण स्वरूप जो नर-शोणित का श्राचामक है तथा जिसे कृपाणों के कठोर मस्तकों से श्रानन्त श्रानुराग है; श्रीर कहाँ यह श्राहिंसाप्राण, कौपीनधारी, दुवलकाय महात्मा जिसने संसार की स्वतन्त्रता के लिये श्रापने को कारा में श्रावद कर रखा है! पर समस्त राजचक उस महापुरुष की शक्ति से काँपता है, इन्द्र भी उसके तेज के श्रागे नत-मस्तक हो जाते हैं। उसे हमारी नमस्कृति।

संस्कृत

तीन

जिसका प्रशस्त यश, विशालकाय दिक्पटों पर स्वर्णत्लिका चला रहा है; निःशस्त्र होते हुए भी जो शस्त्रधारियों का विजेता है; जनता जिसकी पूजा अपने मनोलोक में अनवरत कर रही है; मगवान् बुद्ध की पवित्रतम सिद्धि का जो नवीन अवतार है और सत्य की अभिनव समृद्धि है उस महापुरुष के आगे हमारी नमस्कृति।

# पुष्पाञ्जलि

श्रीनारायण शास्त्री

सामन्तशाही के प्रति अत्यन्त निर्मीक रहनेवाले जिस व्यक्ति ने देश के कष्टों को पराजित किया उस भारत-भूतिलक रूप सौभाग्यशील महापुरुष का अभिनन्दन कौन न करेगा ?

'महात्मा' शब्द जिस महापुरुष का पर्याय हो गया है, जो नवयुग का निर्माता है ग्रीर ग्रपने हाथ में चक्र (रेखा विशेष एवं ग्रस्न विशेष) धारण किये है वह मोहक स्वरूपवाला 'मोहन' (गांधी तथा कृष्ण) सर्वदा विजयी हो।

जो सांख्यपुरुष के समान अपनी अजा प्रकृति (जनता एवं प्रधान ) को अपनी उपासना (समीप आनयन एवं मतानुसरण्) द्वारा कृतार्थ करता है, जो शान्त, स्व-रितशील तथा तटस्थ है उस 'मोहन' स्वरूपवाले महासुनि को हमारा प्रणाम ।

### श्रमिनन्दन

श्री विन्ध्येश्वरीप्रसाद शास्त्री

सत्यव्रतधारी, राजनीति में परिपक्ष बुद्धिशाली, अनुराग आरे द्वेष से विद्दीन, शुभ्र मतिमान, अपने लोकोपकारी गुणों से महापुरुषों को मुग्ध कर देनेवाले, मातृभूमि के सर्वश्रेष्ठ सेवक, कर्मवीर, यतिराज, श्रीमोहनदास कर्मचन्द्र गांधी युग-युग तक विजयी हों।

महापुरुष तुम्हारे विषय में यह निश्चय नहीं कर पाते कि तुम हिरएयकशिपु के दुर्नीति-कानन को भस्म कर देने के लिये उत्पन्न प्रह्लाद हो ? या लोकोपकार के लिये अपनी अस्थियों तक को दे डालनेवाले महर्षि-दधीचि हो ? अथवा करुणावतार मगवान् बुद्ध हो ? अथच अपने शत्रुओं के परमित्र एवं शान्ति-महोदधि ईसामसीह हो ?

इस संसार में कुछ महापुरुष सत्य के धनी, कुछ प्रशस्त परोपकारी, कुछ देशसेना के अप्रदूत, कुछ करुणा के महासागर, कुछ महान् तत्त्वनेत्ता, और कुछ शिज्ञा-निशारद हो चुके हैं तथा हैं; पर तुम्हारे ऐसा सर्वगुणनिधान महा-पुरुषरन्न संसार में किसी भी जननी ने पैदा नहीं किया।

समुद्र के अन्तस्तल में निलीन असंख्य रहां और आकाशमण्डल में भरी तारिकाओं के गिनने में भले ही कोई समर्थ हो जाय पर तुम्हारे गुणों की

चार

संस्कृत

गणना नहीं हो सकती, सहस्रमुख शेषनाग भी इस कार्य में अशक्त होंगे, फिर हमारे ऐसे व्यक्तियों की बात ही क्या ? हमारी भगवान् से यही प्रार्थना है कि वह तुम्हें चिरायु ग्रीर धार्मिक-दृद्ता प्रदान करें।

### भगवान् अवतीर्ग

श्रीमती पंडिता चमाराव विदुर्घी

दीन-दुखियों के सहायक श्रौर किसानों के परम मित्र ने स्वदेश के लिये श्रनवरत रूप से महान् कार्य किये हैं।

चतुर्दिक्-व्यापिनी कीर्त्तं, निर्ममता ग्रौर निरहङ्कारता ने उसकी महत्ता को चक्रवर्त्तियों के वैभव से भी सहस्र गुणित बढ़ा रखा है।

उस दूरदर्शी ने बहुत पहले से बता रखा है कि हम लोग ऋँगरेज़ों के शासन-काल में स्वतन्त्र होने के ऋतिरिक्त उलटे परतन्त्रता में ऋधिकाधिक जक-इते चले जायँगे।

उसने मोहग्रस्त भारतीयों के कान में यह महामन्त्र फूँका कि 'स्वधर्म' को बड़ी से बड़ी विपत्ति पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिये।

किसानों की वर्तमान दुर्दशा जानने के लिये श्रीर उसके मुख्य कारण की खोज के लिये उसने समस्त ऐश्वर्य का परित्याग कर कहां से श्रपनी मैत्री की श्रीर भारतवर्ष के गाँव गाँव का पर्यटन किया।

उसने समकाया कि 'परतन्त्रता मत्यु से श्रिधिक दुःख-दायिनी है। दासों का जीवित रहना मरे के ही समान है।'

उसकी श्रद्धत महत्ता भारत पर श्रपना निर्वन्ध शासन कर रही है। वह वस्तुतः कोई स्वर्गीय विभूति है—मानुषी शक्ति नहीं।

स्रष्टा ने इस अन्धकारावृत भारतभूमि को प्रकाशित करने के लिये उस महात्मा में अन्द्रुत तेज निहित किया है।

तो क्या इस भू-लोक पर फैले अधर्म को नष्ट करने और शान्ति को स्थापित करने के लिये स्वयं मगवान् ही गान्धी के रूप में अवतीर्ण हुए हैं ?

भारत वसुन्धरा के श्रमूल्य रत्न श्रौर गान्धिकुल के श्रच्य प्रदीप उस सिद्ध तुल्य महात्मा को मेरी यह गीति समर्पित है।

#### जय जय

श्री ईशदत्त शास्त्री 'श्रीश'

हे युग के जागरण दूत ! तुम विजयी बनो।

भारत के व्यक्त स्वाभिमान ! कोटि कोटि जनवर्ग के नेता ! मृदुल ! मधुर ! मङ्गलमय ! मदमत्सर विरहित ! ऋभिनव ऋजातशत्रु ! वशीकरण के मधुर निर्मार ! तुम विजयी बनो ।

संस्कृत

पाँच

मधुर मुसकान के मेघ ! जगदामूषण ! गीता के उपदेष्टा ! अप्रि में कूदने-वालों के लिये विजय-संजीवन ! जन-भय-भंजन ! तेजोमय ! जगद्धाण ! जगद्-वन्द्य ! जनरञ्जन ! समस्त लोकों के एकमात्र प्राण ! भू पर अवतीर्ण परमेश्वर के अंश ! आर्यधर्मपरिचायक ! तुम जन-कल्याण के लिये शत वर्ष पर्यन्त जीवित रहो ।

हे युग के जागरण दूत ! तुम विजयी बनो ।

#### स्वागत

श्री वादरायण

हे महात्मन् ! तुम्हारा अभिनव शान्तिमन्त्र सुनकर यह उच्छुङ्खल जगत् शान्त हो रहा है। मानवमात्र इस तत्त्व को समभ गया कि संहारक अस्त्र-शस्त्र वस्तुतः शान्तिस्थापना के लिये वृथा हैं। तुम इस लोक के देव हो श्रीर तुम्हीं इस लोक के सबसे बड़े सेवक हो। तुम्हारी वाणी में जो श्रद्धय शक्ति भरी है वह भारत को स्वतन्त्रता देनेवाली हो, यही हमारी कामना है।

यह दिवस धन्य है जब कि बम्बई के समुद्रतट पर ग्रसंख्य नर-नारी तथा बालक स्वागत के लिये एकत्र हैं क्योंकि हिंसा-गर्त से संसार का उद्घार करने-वाले जगद्गुरु इंगलेंड की राउग्डटेबिल कान्फ़्रेंस से वापस ग्रा रहे हैं।

#### भारत पारिजात

स्वामी श्री भगवदाचार्य

जो भारतवर्ष की परतन्त्रता को सर्वदा के लिये नष्ट कर देने में प्रयत-शील है, श्रतएव जिसने कारागार को श्रपना वासस्थल चुना है, वह भारत-कल्पद्रम चिरजीवी हो।

जिसके दर्शन से मानवमात्र के हृदय में शान्तिसागर उमड़ पड़ता है तथा जो महामना केवल कौपीन धारण करता है, वह भारत-कल्पद्रम चिर-जीवी हो।

जिसके पवित्र स्नात्मबल, स्नट्ट धेर्य, सर्वश्रेष्ठ बुद्धि, स्रविचल हदता स्नौर परम शान्ति का स्नाश्रय प्राप्त कर यह भारतभूमि ऐश्वर्यशालिनी वन सकी है वह भारतकल्पद्रम चिरंजीवी हो।

जिसके ज्ञानवल का अवलम्बन कर भारतीय जनता परतन्त्रता-सागर के पार उतर सकती है, एवं जो अजातशत्रु संसार में सर्वत्र वन्दनीय हो रहा है, वह भारत-कल्पद्रुम चिरजीवी हो।

# गांधी सोऽयं जयतु भुवने

श्री सदन्त शान्ति मिच्छ

धूर्त-दुःशासन के द्वारा श्रपमानित द्रौपदी की भाँति यह भारतभूमि श्रन्य

छः

संस्कृत

किसी को भी अपना शरण न पाकर जिस 'मोहन' का आश्रय ले रही है वह चिरजीवी हो।

बौद्ध लोग सर्व-निर्वेर-भाव को ही धर्म बताते हैं। तथोक्त सर्वनिर्वेरभाव को ही मुख्य ब्राधार मानकर जो ब्रापना कर्त्तव्य-पथ निश्चित करता है एवं प्राणि-मात्र के समस्त दुःख को हर लेना चाहता है, भगवान् बोधिसत्त्व का ब्रानुगमन करनेवाला वह परम-कारुणिक गान्धी जगतीतल पर विजयी हो।

## गांधी महाराज

श्री खीन्द्रनाथ ठाकुर

गांधी महाराज के धनी श्री' दीन शिष्य श्रनेक;
पर एक ऐसी बात है जिसमें सभी हैं एक,
हम पेट के हित दीन - पीड़न में नहीं श्रम्यस्त,
मुकते न धनियों से कभी होते न भय से त्रस्त।
होते मुसरखे जब जमा
मुक्के उठा, डरखे घुमा,

हम उन मुसर्गडों से विहँस कहते यही ललकार, . ये लाल ग्राँखें देखकर यालक मले ही जायँ डर,

डरते नहीं हम, डर दिखाते हो किसे वेकार ? वेबाक सीधी श्री' सरल, हम बोलते भाषा विमल,

उस डिप्लोमेसी के नहीं इसमें कहीं कुछ पेंच, जिसकी पकड़ को श्रातिघना कानून पड़ता छानना,

यह बात सीधे जेल में लेती हमें है खेंच। दल बाँध कर जो मनचले घर-बार श्रपना तज चले

फिर मिट गया उनके सकल अपमान का अभिशाप, चिर काल की वह हथकड़ी खुद खिसक भूपर गिर पड़ी औं भाल पर लग गई गांधीराज की चिर छाप।

बंगला

सात

आठ

दिन के उजाले में भी दीपक जलाकर अरे श्रो मौजी ! तू यह कौन-सा श्राड़ा-टेढ़ा लेख लिख रहा है ? सुन, नगर के पथ पर कोलाहल उठ रहा है—'गांधीजी' 'गांधीजी' !! बातायन से यह किसकी किरण-रेखा किस नवीन ज्योतिष्क से विकीर्ण होकर चली श्रा रही है ? किस चंद्र के श्रनुराग से जन-समुद्र में श्राज तरंगें उठ रही हैं ? जगन्नाथ के निशानधारी रथ का वह कौन सारथी है जिसके लिये कतार की कतार उत्सुक्र नर-नारी राह देख रहे हैं ! किसान के वेश में कृशदेह—श्रान की लय छवि के समान—वह कौन जगत् के यह में सत्याग्रह के द्वारा प्राणों की हवि श्रपण कर रहा है ? किसकी पताका को घरकर वकील श्रीर मंज़दूर परस्पर प्रेमालिंगन कर रहे हैं, किसकी मृद्याणी में गर्वी गोरों की मेरी का शब्द श्राज डूब गया है ? किसकी मिचा की कोली में कोटि-कोटि मुद्रा श्रा समाती हैं, किसकी कीर्ति ऐसी महासंदरी है, किसकी श्राँगुलियों के इशारे पर कोटि-कोटि हिंदू-मुसलमान श्राज संकल्प-तत्पर हैं ! श्रात्मा के जल से पशुवल के मस्तिष्क में किसने सनसनी फैला दी है ? वह कौन है जो इतना सा है फिर भी सर्वपूज्य है ?—'गांधीजी'!

साधारण श्रमिक के हृदय को भी जिसने महाजीवन के छंद से भरपूर कर दिया है, प्रेम की तिलक-छाप देकर धनी-निर्धन को जिसने एक कर लिया है; जिसका श्राचरण कोटि-कोटि कविताश्रों का मनोरम निर्फर है, जो श्रपने कर्म में मानो मूर्ज महाकाव्य है, चिरत्र में श्रनुपम है; जिसके देशभाई दैन्य के कारण सारे विलास त्यागकर गाढ़ा पहनते हैं, नंगे पाँव फिरते हैं, कमली फैलाकर सोते हैं; जिसकी तपस्या छोटे से छोटे के साथ भी देशात्मबोध है; रोज़न्दार मजदूर की तीन श्राने पैसे की खुराक से भी जो खुश है; श्रपनी ही इच्छा से जिसने दीनता श्राख्तियार की है, ग़रीबों को हृदय के निकट खींचा है, लाखलाख कवियों की सधन श्रनुभूति लेकर जिसने प्यार किया है; हिंसा-सेवित श्रावास में भी श्रहिंसा ही जिसकी परम साधना है, जिसका श्रासन बुद्ध के कोड़ में, टालसटाय के पार्श्व में है; दीनतम व्यक्ति को भी जिसने गृढ़ श्रात्म-सम्मान सिखलाया है; जो श्रात्मा की शक्ति से ही पर्वत-प्रमाण वाधाश्रों को उल्लंघन कर चलता है, वीर-वैष्ण्व है जो, विष्णु के तेज की उज्ज्वलता से मीना जो व्यक्ति है वही मारतवर्ष की पुलक के समान गांधीजी हैं, गांधीजी हैं।

काफ़िरों के देश अफ़ीका भूमि में—विक्टोरिया नगरी में—जिस धीर ने बार-बार स्वदेशवासियों के प्रेम के अर्थ क्लेश सहा, उपनिवेश के कुशासकों ने जिल्ला कर को अग्राह्म करके बनिया-मोदियों को आत्मशक्ति पर निर्मर होना सिखलाया, जिनका फ़ुटपाथ पर चलना भी निषद्ध था उनका सजातीय बनकर

ं बंगला

जिस वीर ने गोरों के चाबुक सहकर भी अपने इस सामान्य अधिकार के प्रयोग का संकल्प किया, मार खा-खाकर जो बेहोश हो गया फिर भी संकल्प नहीं त्यागा, वार-वार जिसका जुरमाना करके अंत में गौरांग प्रभु ने हारकर बंद-कानून को रद करके ही चरम रिहाई पाई । धीरज में वह वीर पृथिवी में अप्रणी है, अद्वितीय है। प्लेग-आवित मज़दूरों की वस्ती में उसने सेवा का ब्रत लिया, बोअर युद्ध के जूलू युद्ध में ज़िक्सियों को ढोता फिरा। वकील-मज़दूर-मोदी-महाजनों को लेकर पल्टन खड़ी कर दी, उपनिवेशों की बात पर विश्वास करके अपने प्राण् होम दिये। काम के समय अंग्रेज़ों ने जिसे 'काजी' (कर्मठ) माना था, काम निकल जाने पर वही पाजी हो गया! हाय री वर्णवाधा! वातों के हीनमना कप्तानों ने जब अपनी बात नहीं रखी, वीते युग के च्लुब्ध करनेवाले जिज़या-कर को अच्लुख्ण रखा, तब जिस व्यक्ति ने कुलियों की मज्ञा में वैष्ण्व-सेना संघटित करके धैर्य और वीर्य द्वारा जगत् को मुग्ध कर दिया—वही ये गांधीजी हैं।

जिसने सागर पार स्वदेश का सम्मान प्राण्पण से जीवित रख छोड़ा, गोरं किसानों के देश में निग्रह सहकर नीग्रो-कुलियों का साथ दिया, विदेश में स्वदेशी वट का पौधा रोपकर अपने ही हाथों से विश्वास का पानी सींच-सींच जिसने उसे सँजो-सँजोकर बचा रखा; भारतीय प्रज़ा को चोर की तरह थाने-थाने नाम लिखाते फिरना होगा-समाचार सुनकर ब्राँगुली की छाप देकर जिस विधि से उस अविधि को निर्मूल करने की विधि निकाली; देशात्मा को श्रपमान से बचाने जाकरं जो कारावासी हुन्ना—पुर्य ज्योति की ज्वाला जलाकर जो जेल का अधिवासी हुआ; भय-तरण के सुधा-त्तरण की जो उदा-हरण माला के समान है। देशी कुली, देशी कोठी वाला कोई किसी का निषेष नहीं सुनता, देखते-देखते सारे जेलखाने भर उठे ! मुंड-के-भुंड ग्रनगिनती स्त्री-पुरुष केंद्र हो चले, धनीमानी स्वेच्छा से दिवालिए हो गए-तव भी प्रख नहीं त्यागा । चुधित शिशु को छाती से लगाए देश की प्रेमिका मज़दूर नारी जिसके इशारे पर कष्ट-कारा वरण करने दौड़ पड़ी; जिसकी दीला पाकर निरल्प भी दुःख की नदी में संतरण कर पाया-छाती से सद्य पाई हुई मर्यादा को चिपटाए ! चिरपदानत तामिल-युवक जिसकी मंत्र-गर्भ फूँक के निश्वास से ही श्चमर पारस स्रूकर जाग उठा ! जिसके चारित्र्यगुण से मुग्ध होकर पुलिकत पोलक मित्रता करने आए ; जिसके दीपक से आज भारत और निलायत में सबने आग जलाई और जिसकी यह कीर्ति सुनकर विदेशियों ने भी जिसे अपने प्रेम-पाश में—ग्रपनी राखी में—ग्राँधा, प्रेमी एन्ड्रज़ ने जिसके लिये ग्रयाचित मित्रता का उपहार सँजोया; ट्रान्सवाल से फ़िज़ी तक सभी जिसे अपना ही मानते हैं, वही जीर्य पिंजर के ग्राधिवासी, महान् गरुड़, गांधीजी हैं।

बंगला नौ

एशिया निरा मज़दूरों का ही घर नहीं है, इसे जिसने प्रमाणित किया; नरनारायण की सेवा का ब्रादर्श, महामानवता, जिसने श्रमिकों में भी संचरमाण कर दी; वैर्थ श्रौर प्रेम का पाठ, देह श्रौर मन द्वारा विशुद्ध सत्य का पालन जिसने सिखाया, इस पथ पर जिसने पठानों के चेलों की लाठियाँ खाई, जो विधाता की उस स्वर्णोज्ज्वल पताका को लिये हुए है जिसके एक स्रोर "सत्य" स्रौर दूसरी स्रोर "जीवमात्र पर प्रेम" का मंत्र श्रंकित है; सत्याग्रह की दाह में गलकर जो विशुद्ध कांचन प्रमाणित हुन्ना है: देश की सेवा के साथ ही साथ जिसकी सत्याराधना भी चलती है; श्रदूट काम की धारावाहिकता के बीच भी जो साबरमती के वरणीय तट पर ध्यानासन से मौन बैठ पाता है; तपस्या की बृद्धि के लिये ब्रह्मचर्य ही जिसका उपार्जन है: तर्कजाल के घटाटोप में जिसके प्राणों का दीपक उज्ज्वल रहता है; मेहतर की कन्या को भी उठाकर जो पालता है, ऋशुचि नहीं ऋनुभव करता; नौकर की सेवा जिसे क़ुबूल नहीं क्योंकि वह मानव को छोटा करना है; छोटे-वड़े के अन्तर में जिसने आत्मा की शाश्वत ज्योति लाभ की है; दास वनने और दास बनाने दोनों को ही जो चित्त की अधोगति मानता है; जो देश के प्रेममय कोष में त्रासीन है, शक्तिबीज का बीज है, जिसके अन्तर में वैकुएठ है; वह गांधीजी यही हैं!

दर्पी का दर्पनाशक, भारत को पवित्र करनेवाला है यह विश्वक्-पुत्र ! शुचि-महिमा में जो सहज अवहेलासहित द्विजकुल को भी लजित किए है; कुंठा-हीन वैकुएठ की ज्योति जिसके मन में जाग्रत् है; कर्त्तव्य के ब्राह्मान पर कभी दंड मेलते जो कुंठित नहीं है; नील की खेती श्रौर चाय के काएडकारियों के राज्य में मज़दूरों का क्रंदन सुनकर कामरूप श्रौर चंपारन के श्ररएयों में श्राँसुश्रों के मोती चुनता फिरता है; शासन-पीड़ित अकाल कायरों को जिसने मार्मिकता सिखाई; प्रजा का सदा का मीत-जो स्वयं बीड़ा उठाकर लगान-वन्दी करने जुट गया; जिसने पहली वार विधिवत् राजा त्र्यौर प्रजा को यह समसाया कि राज करना केवल हुकुम चलाना श्रौर डिगरी जारी करना नहीं है; वीज-बखर कुर्क करना, अकाल के समय मालगुज़ारी हाँकना-यह सब अत्याचार है, यह हमारी भारत-भूमि में त्रौर नहीं टिकेगा—नहीं चलेगा; सात-सात सौ गाँवों में जिसने अभोघ सत्याग्रह की मेरी निनादित की; राजा के दरवार में निःशंक होकर प्रजा की शिकायत पहुँचाते जिसे विलंव नहीं होता; जो अप्रभय व्रत का वती है; सम्पूर्ण शंकाएँ हरण करता है; विश्वप्रेम के प्रपंचप्रदीप द्वारा मज़दूरों-अमिकों की त्रारती करता है; सुधन्वा त्रौर प्रह्वाद जिसके महीयान् त्रादर्श हैं जिन्होंने पिता की आज्ञा पर भी आत्मा का अपमान नहीं किया; चित्तौर की वीणापाणि वैष्ण्वी मीरा जिसका त्रादर्श है, जिसने राजा के त्रादेश पर

दस

बंगला

राजरानी होकर भी सत्य की पूजा नहीं छोड़ी; जिसके जप की माला में सारी दुनिया के सत्य के पुजारियों का मेल हैं—यूनान के शहीद सुकरात के यहू-दियों के दानियाल तक—जिसकी बातचीत से ही वन्दी मन के बंधन छिन्न होते हैं, है कवि, आज उसी की आगमनी गाओ, गांधी का जयगान करो !!

एशिया के अधिकार, हारूँ की स्मृति, इस्लाम के सम्मान में जिसकी मर्मवीणा के तारों में पीड़ा से प्राण काँप उठे, उदार छाती लेकर समग्र एशिया व्यथा का स्पंदन वहन करते हुए सव हिंदुग्रों की ग्रोर से जिसने प्रत्यच्च खिला-फ़त पर इस्ताचर किए; चित्तवल की काँकी दिखाकर जिसने आह्वान का संवेदन पाया; त्फ़ान की विश्वंखलता को जिसने सत्याग्रह के छुंद में वाँघा, प्रीति की राखी से जिसने हिंदू-मुसलमान दोनों को अनायास वाँघ दिया; पञ्चनद के जिलयाँ वाले की ज्वाला जिसके प्राणों में सदा जाप्रत् रहती है, भारतीयों के प्राण-हरण का अपना अधिकार समभनेवालों अन्यथा करने के लिये जो दुर्नि-वार रथी भारतीयों का सेनापित हुआ; दैवदत्त धर्म्म-रोप की तलवार जिसके हाथों सत्याग्रह के रसायन संपात से सोना हो गई; वर्तमान शासन के साथ स्वतंत्र शासनतंत्र की लड़ाई ठानकर जो सदा देश-देशान्तरों में श्रभय मंत्र देते घूमा-फिरा; जिसकी महावाणी शक्ति का आधार है; जो कभी लेश भी अनुदार नहीं; जिसका कुछ भी लुका-छिपा नहीं —जो सरेबाज़ार यह घोषित करता है: "स्वराज्यप्रयासी देशवासी! जागो; स्वराज्य स्थापन करना होगा; त्याग की क्रीमत देकर ही हम वह धन खरीदेंगे, तपस्या से उसे स्थायी वनाएँगे। जो कुछ अपने वश में है, वही तो स्वराज्य है, वही तो मुख की खानि है; अपने कर्म के लिये जो दूसरों का मोहताज नहीं, उसी को स्वराज्य पाया मानना । स्वपाक में स्वराज्य है: ग्रापने ही हाथों ग्रापने वस्त्र बन लेने में स्वराज्य है; देश के शिष्य-पोषण पर ग्रपना ही सहज ग्रधिकार स्वराज्य है: ग्रपनी ही भाषा बोलने—ग्रपनी ही रीति से चलने में स्वराज्य है; ग्राग्रभ को दोनों पावों से कुचलते चलने में स्वराज्य है; श्रपनी भूलों का स्वयं ही संशोधन कर डालने में स्वराज्य है-इसे अनुभव करने में कि विधाता की सृष्टि में प्राणी का अपने प्राणों पर अपना ही अधिकार है, स्वराज्य है। उस ग्राधिकार में जो व्यक्ति 'प्रेस्टिज' की वजह दिखाकर हस्तच्चेप करता है, उस समय स्वराज्य का ऋर्य ऋमला—तंत्र के साथ जूक जाना है। ऋपने हाथों श्रपनी ही शिचा का हथियार स्वराज्य है- स्वप्रकाश के पथ पर चलना स्वराज्य है, त्र्रपनी ही देशी पंचायत में त्र्रपना फ़ैसला करना स्वराज्य है। ऐसे स्वराज्य की माला को जो अपने चारिज्यवल से स्वायत्त करता है, उसीके करगत संसार की सारी दौलत होती है; हाथों के भीतर ही इसकी चाबी है, प्रयत्न करते ही पात्रोगे। अपने को अन्तम समझने की भूल न करना।" जो

वंगला

ग्यारह

सबके निकट यह महामंत्र घोषित करता है, ग्रात्म-ग्रविश्वास का जो ग्रारि है, जो मूर्तिमान विश्वास है, जिसने ग्रांज तक पराजय नहीं जानी, हे कवि, ग्रांज उन्हीं गांधी का जयगान करो !

हुँसो मत, हे ह्रस्वदृष्टि ! हुँसोमत ! विज्ञ की तरह मत हुँसो, ग्राविश्वासी, मर्त्त तपस्या पर श्रद्धा रखना सीखो; श्रविश्वास के विष-निश्वास से प्रास छीजते हैं, विश्वास से विश्व पर विजय होती है — विद्रूप से नहीं। व्यंग-माँ तू ग्रपना व्यंग-वंग वलान बंद कर; दुक देख, भारत का मधुचक किस तरह गुंजन से मुखरित है; मौरा भी त्राज मधुमक्खी हो उठा है जिसके पुरयबल से. उसकी बात यदि कुछ जानती हो तो कह। मन कुत्रहल से आन्दोलित है। यदि मालम हो तो सुना कि मोहनदास की महादुश्मन सुराराज्यी-बोतलस्तनी पतना-किस कौशल से अपना मतलब सिद्ध कर रही थी; मतवाले के हाथ से बोतल छीनकर कौन तैलिक कारावास चला गया; कौन लाट अशोक की लाट को मदिरा के इश्तिहार से ढक रखता है! यदि मुक्ते पता हो तो बतला कि श्राबकारी-युद्ध का क्या फल हुआ; मघ-जातक का क्या फिर मगध में ग्रामिनय शुरू हो गया ? त्ररे श्रो मूढ़! तू श्राज केवल छल श्रन्वेषण करता मत भटक। छोटी-मोटी कौनसी बात कंब-क्या कह दी थी, उसी का जवाब देते मत फिरं। 'गोकुल' श्रेय है अथवा 'लानाकुल', इस कलह को आज रहने दे, देशव्यापी जो जीवन का ज्वार ग्राज उमड़ रहा है उसी को देख ले। यदि बन सके तो पवित्र होकर उसी जल में ग्रावगाहन कर ले, महान्-ग्रात्मा महात्मा किसे कहते हैं, तनिक देख ले, पहचान ले !

इतना बड़ा विराट् आत्मा क्या कभी त्ने देखा है ?—देश जिसका प्रिय आत्मीय है, तब भी जो विश्वासहीन है ? दूरबीन लगाकर विज्ञ लोग घोषणा करते हैं कि सूर्य के हृदयपट पर कालिमा अंकित है ! क्या इससे उसके भास्तर प्रकाश का एक कण भी कम होता है ? उसी कलंक को छाती में वहन करके सूर्य प्रतिदिन जगत् को आलोक से परिपूर्ण किए हुए है, प्रति देह, प्रति पुष्प में रिश्म का ऋण बढ़ाता जा रहा है, उसे प्रीति से भरे दे रहा है । हर मोपड़ी में जिसने होम-शिखा प्रज्वलित की है, हर मज़दूर-किसान को जिसने सम्मान-मर्यादा के पावन तिलक से सम्मानित किया है; कुषकों के घर-घर जिसने नव-पौरुष पहुँचा दिया है; जिसके बरदानस्वरूप शिल्पी का घर आज कर्म की पुलक से ओतप्रोत है, जिसके आह्वान पर तीस कोटि चित्त ने आज संवेदना दी है; देश की खतीनी में आज साधारण आदमी भी यश का अंक लिखे जा रहा है; जिसकी वाणी शिरोधार्य करके आत्मिवलोपी कर्मीसंघ आज दु:सह दु:ख का वरण करके चुपचाप व्रत का पालन किए जा रहा है; छात्रों के त्याग से, स्थार्थ के त्याग से, आज वायु पुलकित होकर

वारह

वंगला

मातृ-स्वातन्त्र्य का पवित्र मंत्र लेकर श्रानेक वीर पवित्र जीवन का उपहार हथेली में लिए खड़े हुए हैं। युद्ध में उनके मस्तक, हाथ-पाँव, संधि-वन्ध ग्रीर श्रस्थियाँ टूट रही हैं। इनकी उन्हें कुछ चिन्ता नहीं। सिर भले ही चला जाय। देह की मिट्टी भले ही मिट्टी में मिल, जाय परन्तु घाव का प्रतिकार घात से नहीं करना, यही उनकी टेक है। ऋपने प्राणों को ऋर्पण करते हुए परम प्राण की ज्योति का जगाना ही उनका ध्येय है।

वह देखो, उम्र हिंसा की ग्राग्नि भड़क रही है ग्रौर वहीं पर दुर्वल देहयष्टि-

वाला परंतु विपुल आ्रात्मशक्तिवाला एक मानव खड़ा है।

वह अपनी परम सात्विक, सकलस्पर्शी और गहरी दृष्टि से दशों दिशाओं को निहार रहा है त्रौर ग्रंथकार के दुर्ग को तोड़ता हुन्ना चला जा रहा है।

प्रतिच्चण चैतन्य की सतत ज्योति को निहारता हुन्त्रा वह श्रसंख्य मानवों को ग्रभय दान दे रहा है।

बंधुत्रो, इस विश्वयज्ञ में प्रिय की प्राण की ग्रौर सर्वस्व की ग्राहुति देकर ऐसी उग्र साधना को साधकर, विश्वशांति को प्राप्त करना !

माया, ममता और भीरुता अनेक प्रकार के भय दिखाती है। परन्तु एक बार कमर कसकर उठे हुए वीर विश्राम नहीं लिया करते !, कीर्ति के कांचन में मिली हुई श्यामता को वे तीव चाँच में तपा तपाकर परिशुद्ध करते हैं।

यह तो बंधन श्रीर मोच्च का महाविग्रह प्रवर्तित हो रहा है। हे महाकाल, उस पर त्राप त्रपने त्रमृत का त्रमिषेक करना !!

#### नाखुदा

श्री स्नेहरशिम

सागर की सपाटी पर नौका वेग से वहती जा रही है। लहरों की मधुर ध्वनि त्रा रही है। ऊपर चन्द्रतारिकाएँ मधुर गान गा रही हैं। नन्हे-नन्हे बाल-वृन्द खेल कृद मचा रहे हैं। जहाज़ के फ़र्श पर यात्रीजन भी आनन्दपूर्वक इधर उधर घूम रहे हैं। किसी के मन में कोई चिन्ता नहीं है। सभी के हृदयों में सुरम्य स्मित लहरियाँ विलस रही हैं।

परन्तु ज़रा उस चितिज की स्रोर निहारो । वह देखो एक श्यामल घटा उमड़ती ह्या रही है। समुद्र पागल सा होकर सहसा तायडवं नर्तन करने लगा। ज्योत्स्ना रानी विलीन हो गई ! वे उज्ज्वल हास्य विनोद शान्त हो गए ! एक पलक भर में सारा दृश्य बदल गया। भीर जन काँपने लगे! सर्वत्र भय का राज्य छा गया !

परन्तु वह देखो, पतवार के पास वह माँ भी सौम्यरूप में पर्वत सा श्रचल खड़ा रहनेवाला वह अविचल है। उषा-संध्या और अहोरात्र उसके लिए समान है।

गुजराती

पश्चीस

वह सदा जागरूक है, मानो समस्त विश्व को वह एक श्रुव में ही निहार रहा है।

### हे भव्य वृद्ध बापू

श्री हरिहर प्रा॰ भट्ट

भारतभूमि के लिए—नहीं नहीं समस्त संसार के लिए—ग्राज का दिन कितने सौभाग्य ग्रौर ग्रानंद का है। ग्राज विश्ववंद्य संत गांधीजी की जन्म-जयंती है। संसार के इतिहास में इतने सुदीर्घ समय तक इने गिने संतजनों की देह-यि टिक सकी है। जिस संत के कारण विश्व में भारत का मस्तक उन्नत बना हुग्रा है, उसकी ग्राज जयंती है। दीन भारतवर्ष के कष्ट-हर्ता हैं वृद्ध वापू, ग्राप शतवर्ष तक जीवित रहो।

कविवरो श्राश्चों, हे दिव्य गायको पधारों, हे कलाकारो पधारों ! कई सदियों तक तुम्हें श्रपनी कला को सँवारने के लिए ईश्वर के श्रतिरिक्त ऐसा उत्तम श्रन्य कोई विषय मिलनेवाला नहीं हैं । हमारे कला-विहीन जीवन किस काम के हैं ? जिस बापू की जीवनकला समस्त कलाश्चों को प्रेरणा देती है उसकी बंदना करों । सत्य-सौंदर्य के मक्त हे वृद्ध वापू, हमारे जीवनों को प्रेरणा देने के लिए श्राप शत संवत्सर तक जीते रहों ।

भगवान् बुद्ध श्रीर महावीर स्वामी ने जगत् से दूर रहकर श्रपने धर्मजीवन में प्रेमपंथ का प्रदर्शन किया था। जगत्-समुदाय में श्रीर राज्य के कार्य में उनका वह संदेश श्रधूरा रहा था। परन्तु हे वृद्ध वापू, तुमने जीवन के समग्र श्रंगों में प्रेमतत्व की कार्य-घोषणा कर दिखाई है। इस उदात्त तत्व को हमें सिखाने के लिए, शाश्वत प्रेम से पूरिपूर्ण हे भव्य वृद्ध वापू, तुम शतवर्ष जीते रहो।

महात्मा गौतम बुद्ध ने बोधिवृद्ध की छाया में विश्व के लिए महासंस्कृति मेजी थी। इसीप्रकार ईसामसीह ने कौस पर चढ़कर अपनी माया द्वारा एक महासंस्कृति भेजी थीं। आज सावरमती नदी ने पावनतीर पर हे वापू, आप मविष्य के लिए एक विश्वपोषा महासंस्कृति का नवसर्जन कर रहे हो। उस संस्कृति का प्रवाहपूर अभी दूर है। उसे लाने के लिए हे विश्व के प्यारे बूढ़ें वापू, सौ वर्ष तक जीवित रहो।

है वापू, तुम मौतिक देह की भूमिका से ऊँचे हो, बौद्धिक धरातल से भी ऊँचे हो। तुम ग्रात्म-बल के घरातल पर भ्रमण करते हो। तुम बौद्धिक-दृष्टि के जितिज से परे सत्य का कान्त दर्शन करते हो। ग्रापकी दुर्बल देह मुट्टी मर ग्रास्थियों पर टिकी हुई है। ग्रात्मा वल के न जाने कितने ग्रद्भुत चमत्कार ग्रप्ने दिखाए हैं। विश्व में उस ग्रात्मशक्ति को भरने के लिए, दिव्य भारत के हे मन्य वृद्ध पुरुष वापू, तुम शतवर्ष तक जीते रहो।

छव्बोस

गुजराती

गिरगिट प्रथा को दूर करने के लिये दिच्च स्त्राफ़िका में गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। उसमें त्राठ मज़दूरों पर गोलियाँ चलाई गई थीं। उनमें से एक मज़दूर की विधवा स्त्री 'गांधी राजा' के चरणों में गिर्-कर विलाप करती है। इस प्रसंग को इस काव्य में चित्रित किया गया है। वह वेचारी गांधी राजा से अपनी करुए कहानी कहने आई थी। उसके दिल पर न मालूम क्या गुज़र रही थी कि वह 'ग्ररे! गांधी राजा!' के सिवा कुछ भी नहीं वोल सकी । उसकी वाचा काँप उठी, गला भर त्राया । उसकी त्राँखों से मूक वाणी के रूप में टप टप द्याँस् टपकने लगे। गांधी के चरणों में उसने त्रपना सिर रख दिया। गांधीजी की ब्राँखें मूँदी हुई थीं। उनके दिल में भी एक बड़ी भारी हलचल मची हुई थी।इस वक्त का दृश्य मानों, भग-वान् बुद्ध, श्रर्थ विकसित श्राँखों से चरणों में गिरी हुई प्रेमाई सुजाता को देख रहे हों, ऐसा लगता था। ग्रामी इतिहास के पृष्ठों पर लिखे हुए रक्त के लेख स्खने भी नहीं पायेथे कि गांधीजी ने ऋहिंसा रूपी ऋमृत से सींचे हुए शब्दों से एक नया पृष्ठ लिखना शुरू किया। गिरगिट प्रथा से भारतीय मज़द्रों की रज्ञा करने के लिये उन्होंने ग्राफिका में सत्याग्रह शुरू किया। ग्रानेक कष्टों को सहन कर, शत्रु का हृदय परिवर्तन किया। गांधी के उस नये युद्ध ने एक वीर हृदय युवक की बलि ली। उस युवक की तहए विधवा आँखों में आँसू भरकर गांधी के चरणों में गिर पड़ी। उसके मुख से केवल इतने ही शब्द निकले, "ग्रुरे ! गांधी राजा" । गांधी के चरणों की धूलि पर उसका सिर सुहाने लगा। उसकी ब्राह से उनके पैर जलने लगे तथा वे ब्राँसू से भींगने लगे। इतना ही नहीं, उनका हृदय भी द्रवित हो गया। ग्रभी तो वह वीर नर-जीवन में खेले जानेवाले सैकड़ों युद्धों के द्वार पर खड़ा था। श्रभी उनके दिल में न मालूम कितनी लड़ाइयाँ लड़ने की तीव ग्रामिलापाएँ थीं, ग्रामी उनके हृदय में सारे संसार को आवृत कर देनेवाला प्रेमपूर्ण रूप से प्रकट भी नहीं हो पाया था कि ऐसी एक करुण कुरवानी उनके समज्ञ हों गई। उनके दिल में एक वड़ी भारी उथल पुथल मच गई। सारे हृदय के गहरे मंथन के बाद उसके मुँह से निखरी हुई वाग्गी निकलने लगी। "अरे वहन! तू रो मत। तू अपने पति को मरा हुआ न मान । वह तो सव लोगों की आज़ादी के लिये मरा है। वह अमर हो गया।" इतना कहते कहते गांधी जी का गला भर आया। उन्होंने अपने हाथ से उसे उठाया। उसके कंधों पर उसं महापुरुष का स्नेहाई कर आ गया। गांधीजी की वेदनापूर्ण आँखों में आँस् आ गये, मानों दुनिया के दुःख का सारा जल इन दो नयनों में ग्राकर इकटा हो गया हो। वाचा स्थिर थी।

गुजराती

सत्ताईस

आँसू भी स्थिर हो गये थे। सहसा गांधीजी के मुँह से ये शब्द निकल पड़े— "हे बहन! तेरे समान ही हिन्द की कितनी ही स्त्रियाँ पति हीन होंगी तब मातृभूमि स्वतंत्र होगी। मेरी मोलीमाली पत्नी की भी तेरी ही जैसी दशा होगी तब भारत को स्वातंत्र्य मिलेगा।"

त्रिमूर्ति

श्री सुन्दरम्

#### वुद

जन्म से ही प्रण्य रस की दीना पाया हुआ यह संसार संताप से संतप्त और खिन्न हो रहा था, रुदन कर रहा था। हे तथागत, तुमने उस संतप्त विश्व को अपनी गोद में उठा लिया। अपने हृदय की प्रेम-ऊष्मा देकर तुमने उससे कहा—"शान्त हो प्यारे, दुःख की दवा रुदन नहीं है ?"

उसकी बूटी को खोजने के लिए श्रापने वन उपवन छान डाले ! तपश्चर्यां की श्रीर गुरुश्रों की चरण-सेवा की । उन सबकी व्यर्थता निहारकर श्रपने श्रन्तःकरण के समस्त तत्वों को समाहित किया । उस श्रान्तरिक महासमर में विषय-वासनाश्रों पर विजय पाकर श्रीर दुःखविनाशक बूटी को खोजकर श्राप वाहर श्राए ।

धैर्यपूर्वक श्रापने उन विरल सुख-मंत्रों का जगत् को उपदेश किया। विश्व को हिंसा से हटाया, कुटिलता से हटाकर सरलता की श्रोर प्रवृत्त किया! सृष्टि के पाप-सागर को श्रापने श्रपने सुख से पी लिया। विश्व की फुलवारी को श्राल्मीपम्य के सलिल से सींचनेवाली करुणा-गंगा श्रापने प्रवाहित की।

हें प्रमो, त्रापके मंत्र युग-युग में प्रकट होते रहे हैं। तुम्हारे द्वारा त्र्राहेंसा के मंत्र जगत में प्रथम बार प्रबुद्ध हुए।

#### ईसा

यह संसार स्वार्थ ग्रौर शक्ति के मद में डूबा जा रहा था। उन्मत्त शक्ति-मान् लोग निर्वल दिरदों को पीसते जा रहे थे! लोग हुद्य से प्रमु को भुला चुके थे। दुनिया की मौतिकता को ही सर्वस्य मान रहे थे! सर्वत्र नरक लीला का विस्तार हो रहा था!

ऐसे विषम समय में मृदुवन्तन वोलते हुए प्रसुपुत्र ईसामसीह ग्रवतीर्ण हुए ! उन्होंने कहा—दुःख भोगकर ही सुख का मिलन होगा ! बिना कष्ट सुख की प्राप्ति नहीं होती ! वह प्रभु का बालक संसार के संताप को शीतल करने के लिए श्रमृत की सुराही लेकर विश्व में घूमता रहा !

ग्रहाईस

गुजराती

अत्याचारियों के आसन डोल उठे ! शक्ति-मद से भरे ताज सरक गए ! उसी समय प्रभुविरोधी लोगों की क्रोधायि प्रज्वलित हो उठी । उस कोपायि में तुमने अपनी आहुति देकर विश्ववेदना को भस्म कर दिया !

तभी वहाँ बलिदान के जलों से उफनती हुई शांति-सरिता प्रकट हुई। उसी

के करुणारनान द्वारा धक्-धक् जलता हुन्ना जगत् शीतल हो गया

#### गांधी

पृथ्वीतल पर पुनः पशु-यल का युग उदित हुआ। संसार के समर्थ मनुष्यों ने विद्युत्, वायु, जल और स्थल को अपनी मुट्टी में कर लिया। शक्ति के उन्माद में पागल पुरुषों ने निर्वलों का शिकार शुरू किया और वहाँ पर जनक्षिर से रँगे हुए अनेक प्रासाद खड़े हुए!

वसुंघरा काँप उठी। संसार पर मिलन दुःख की छाया ग्रा गई। उसी समय घरती का समस्त घटन गांधी के रूप में प्रकट हुग्रा। चट्टानों के मयानक मार्ग में वहनेवाली वह धारा प्रथम तो ग्रातिप्रगल्मा हो उठी, वाद को प्रसन्न ग्रीर सरल होकर कहने लगी—"पापी का घात सत करो; उससे तो जगत् के पाप द्विगुणित हो जायँगे। ग्रापने ग्रातमा के गुप्त वल के साहाय्य से द्वम पाप के साथ युद्ध करो। ग्रापने हृदयमंदिर में प्रमु को सान्ची रक्खो! शांत मन से प्रतिद्वेषी का हित चाहते हुए युद्ध करो। इस प्रकार पाप विनष्ट हो जायगा।

हे प्रमो, तुमने पृथ्वी के उदर में विश्वप्रेम के वीज बोए थे। उन वीजों के वृत्त ग्राज फूल फल रहे हैं।

#### मनमोहन गांधी

श्री ललित

हे गांधी ! त् ही सचा भारतीय है । तू ही हम सबका कुशल कर्णधार वन । हम भारतीयों की ग्रास्थिर जीवन नौका ग्रास्तव्यस्त दशा में इधर उधर टकरा रही है । उसका योग्य एवं समर्थ कर्णधार एक मात्र तू ही है । राजा एवं प्रजा के हितों का देशव्यापी मंथन हो रहा है । हे कर्णधार ! उसमें से नवनीत निकाल लेने की सामर्थ्य एकमात्र तुक्तमें ही है । जनता के संसार रूपी महाराज्य में भारतीय स्वतंत्रता की ग्रावाज़ को हे कर्णधार ! तू ही बुलंद कर सकेगा ।

तूने ही भारतीय नामक जाति को जन्म दिया है श्रौर उसे विश्व विख्यात किया है। हे कर्णधार ! तू ही श्राज सत्याग्रह में श्रग्रसर हो रहा है। तू उदात्त भावों सहित वीरता के श्रनेकों मनमोहक प्रसंग सामने लाता है। हे मृग! तू ही भारत के लिए कस्त्री श्रपने श्रंदर धारण करता है। हे सुदामापुरी के उज्वल

गुजराती

उन्तीस

दीप ! कृष्ण-स्मारक को श्राबुण्ण रखनेवाले वीर भारत नाविक ! तू ही एक मात्र कर्णधार है। हे गांधी ! हम समस्त हिन्द-सन्तित पग मिलाकर श्रापका श्रापका करें। हमें ईश्वर शांति एवं जय प्रदान करें। श्राप ही हमारे कर्णधार वनें।

#### युग-अवतार

श्री मस्तमयूर

हे भारत के दुःखों में सहायता देनेवाले, चेतना के अचूक निर्फर ! विराट् में अपने को लीन करनेवाले, तीस करोड़ के तारनेवाले !

सत्य के प्रकाश ! जाप्रत् ! कर्म रूपी कविता के रसस्रोत ! हे मोहन ! हे नवयुग व्यवतार ! ग्राप का प्रताप त्रातुल एवं प्रभात के समान जाजुल्य-मान् है । हे प्रलयपति ! ग्रापकी गति को कोई रोकनेवाला नहीं है । हे निलकंठ ! ग्रापने विषम विष का पान किया है । हे सिंह के समान वली जनों के साथ रहनेवाले ! नूतन हिंद के सृजन करनेवाले । हे मोहन ! हे नवयुग ग्रवतार ।

# ऋर्पण

श्री कोलक

हे गांघी ! प्रज्वलित प्रकाश स्रोत से प्रकट होकर तुमने प्रति भारतीय हृदय में पूर्ण स्वातंत्र्य की ज्योति जगा दी है श्रौर चिर मुक्ति की प्राप्ति के लिये लहराते हुये स्वतंत्रता के मंडे को सगर्व धारण करके समर-पथ की राह ली है। बापू प्रेमपूर्वक दलित मेद को मिटाकर तुमने हिंदूधर्म का कलंक समूल धो दिया है। श्रापकी जायत श्रात्मा के तप मानवीय इतिहास में नित नवीन वने रहेंगे श्रौर नवयुग का निर्माण करने में समर्थ होंगे।

अनंत काल सदैव गर्जना करता रहेगा, श्रौर मौन रूप से पृथ्वी तुम्हें कोटि कोटि नमन करती रहेगी।

हे पिता ! श्रापके स्मारक-दीप को चिरकाल तक प्रज्वलित रखने के लिये भावपूर्ण कविता द्वारा मैं स्वयं श्रापके चरणों में नमन करता हूँ।

#### महात्मा

श्री भास्कर रामचन्द्र तांबे

असहकारिता ने जब तुम्हें पुकारा तो ऐसा लगा कि तुम नीचे आ रहे हो। महात्मा ने जब आर्तनाद किया तो हृदय पर आपने आधात केले। उसी यज्ञ से द्रवित होकर देव आप दौड़े आते ज्ञात हुए। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग के द्वार खुल गये, गरीबों की माँ दौड़ पड़ी, सारे संकट भाग गये।

तीस

मराठी

द्रौपदी के लिए तुम दौड़े थे, गरीबों के लिए कमरी-डंडा तुमने लिया था, लगा जैसे वह समय द्या गया। पर हाय! कौनसा पाप वीच में द्याया। भाग्य विगड़ गया, माता लौट पड़ी। क्रन्धकार द्याय दूना हो गया, दिशाएँ भीषण हाहाकार करने लगीं, कैसी गित हो गयी!

#### महात्मा अकेला क्या करेगा?

श्री माधव ज्यूलियन्

इधर उधर के देशमक्त ग्रौर नेता महात्मा को जीत रहे हैं। धन, उपाधियाँ, ग्रादि होने पर ये देशमक्त यन जाते हैं। नेता, मानपत्र जुलूस, करतल ध्विन ग्रौर जयजयकारों से पोसा जाता है। इनकी कला खेल खेलती है, ग्रज्ञानी गरीवों पर संकट ग्राता है। महात्मा ग्रकेला क्या करेगा ?

एक मी सिद्धांत के लिए प्राण देने की तत्परता नहीं, पर उनके लिए शाब्दिक लड़ाई नित्य लड़ेंगे। ये केवल स्वार्थ के लिए धर्म की ग्रोर देखते हैं, ये शूर्वीर घर की बूढ़ी का ज़रूर बिलदान लेंगे। महात्मा बेचारा श्रकेला क्या करेगा?

छात्रावस्था में जो उग्र दल के थे, मुँह से तोप के गोले फेंकते थे, वे ठंढे होकर सरकारी नौकरी करते, फिर ब्राराम कुर्सी पर लेटकर कहेंगे-—देश में ब्राग लगी हैं। महात्मा वेचारा ब्राकेला क्या करेगा ?

सत्य-श्रिहिंसा का भंडा लेकर गांधी देशभर में शक्ति का संचार करते हैं। चरखे के चित्रवाला खादी का भंडा लेकर श्रर्ध नग्न यह श्रन्याय का सदैव विरोध करता है। श्रनासक्तियोग का वरण कर यह शोषितों-पीड़ितों की सदा सहायता करता है। यह क्रांति करने निकला है, मैदान में पहले श्रपना सिर देने के लिए तैयार है, यह हीरा कसौटी पर वन लगाने से भी नहीं फूटेगा, पर महात्मा श्रकेला क्या करेगा ?

न शिष्यों का प्रपंच है, न गुरु या पैगंवर हुआ है, सचा वैष्ण्व यही है, भीरुता और क्रियाशून्यता को वह अहिंसा नहीं मानता, दुर्बल का रंं कि यह बलवान् साम्राज्यवाद से लोहा लेता है, न इसे लोकमान्यता की विकास है न राजमान्यता की, पर महात्मा अकेला क्या करेगा ?

कदु, पर सत्य बोलने में जिसे डर नहीं लगता, राजनीति में सत्याग्रह की नयी चीज़ जिसने सिखायी, पर उसके मुंह पर मीठी बात करनेवाले, भीर हैं श्रौर संकट मोल लेते हैं। ये लोभी श्रौर गला काटनेवाले हैं, इसीलिए महात्मा श्रकेला क्या करेगा ?

मराठी

इकतीस

# महात्माजी

भगवन् त्ने विश्व को बड़ा शुम संदेश दिया । मानव इससे अपना जीवन सुखपूर्ण कर सकेगा । वैराग्य, त्वमा, तपश्चर्या, मैं एक मुख से इन सबका स्तवन कैसे करूँ ?

तुम हमारे त्राशा श्रौर श्राधार हो, तुम्हारे चरित्र से हमें स्फूर्ति प्राप्त होती है। तुम भारत-भूषण हो। तुम्हारी सत्कीर्ति के भूषण त्रैलोक्य धारण करेगा। लोकहित के लिए तुम्हारा जीवन धन्य है।

तुम बुद्धावतार हो, नये ईसामसीह हो, तुम्हारे पद की में पूजा करूँ ताकि

श्रल्प भी उन्नर्ति की श्राशा मन में हो जाय।

मेरी गीता, श्रुति स्मृति, सत्संस्कृति तुम्हीं हो। श्रापके जीवन से मुक्ते उन

सबके अर्थ मालूम हो जाते हैं। पुराय तो तुम मूर्तिमान हो।

इस प्रसुब्ध सागर में तुम भारत के लिए दीप हो। हमारे निर्जीव ख्रांतर में तुम श्रद्धा का निर्माण करते हो। हम मृतों को तुम जीवन ख्रौर उत्साह देते हो। ख्रमृत पिलाकर तुमने राष्ट्र को जगा दिया है।

तुमने दृष्टि, पथ और आशा दी, राष्ट्र को तेज दिया, प्रजा को मार्ग

दिखाया । इसी मार्ग से यदि वह जायगी तो स्वातंत्र्यं प्राप्ति निश्चय है ।

तुमको विश्राम नहीं, सूर्य की तरह तुम जलते रहते हो। हमें जगाने के लिए श्रपन हिंदुयाँ विश्व जाने देते हो। तुम्हारा सारा जीवन दग्ध होम-कुंड है। तुम्हारी चिंता मैं कैसे हरण करूँ ?

तुम्हारे कोमल हृदय में होली जल रही है। चिंता यह सताती है कि देश-वंधुत्रों को पेट भर खाना कैसे मिले। इसी चिंता का चिंतन तुमको नित्य-

प्रति नये मार्ग दिखाता है।

हज़ारों कर्म हाथ से करते हो, पर शांति ग्रौर मुसकान बनी रहती है। हृदय में कोई ग्रासिक नहीं। शेष पर विराजमान हिर के समान तुम दिखाई देते हो, जो समुद्र ऊपर से ज़ुब्ध होने पर भी भीतर से जिस प्रकार शांत रहता है।

तुमसे ईश्वर का वियोग कभी नहीं होता। मैं तुम्हारा कितना वर्णन करूँ। मैं पागल वालक हूँ। अश्रुश्रों से आँखें भर आई हैं। जिस भारत में तुम्हारी जैसी महाविभूति का जन्म हुआ उसका भविष्य अवश्य उज्ज्वल होगा।

## अद्भुत रणसंग्राम

श्री ग्रानंदराव कृष्णाजी टेकाडे

भारतवर्ष मुख ब्रौर प्राण से स्वातंत्र्य का ज्यघोष करते हुए स्वातंत्र्य दुर्ग लेने ब्रौर गले में लगी फाँसी के बंधन से मुक्त होने के लिए ब्रागे बढ़ रहा है।

बत्तीस

मराठी

इसका शरीर सुदामा जैंसा है पर मूर्ति सूर्य के तेज ख्रीर मयंक की शांति जैसी है। गोकुल के कृष्ण की तरह श्याम वर्ण का यह स्वतंत्रता का पुतला शोमा देता है।

त्राज तक जितने स्वाधीनता-संग्राम हुए उन सबमें खड्गों की कनकार होती त्र्यौर रुधिर की नदियाँ वहती रहीं, पर यह नया रण त्राश्चर्यजनक है।

शत्रु बड़ा कुटिल है, उसके पास ग्रानंत शस्त्रास्त्र हैं, जहाँ वह सागर है वहाँ यह जुद्र मोल । वह स्वार्थियों में ग्राप्रणी, तामसी, निर्दय, पत्थर को भी लजानेवाला मदांध है। इधर केवल यह फकीर है।

इस राहु रूपी शत्रु के पाश में भारत शशि पड़ गया है। यह पहले लच्मी-धर था, परवश हो अब अस्थिपंजर रह गया है।

इसके पास कोई शस्त्र नहीं, हृदय में सममाव, ग्रात्मवल ग्रीर तत्य है। दोन से क, धर्मवारक, पारतंत्र्यमंजक, मेरु का धीरज ग्रीर वाल-सूर्य का हास्य ले, ग्रात्मवल के साथ संग्राम के लिए चला है।

एक स्रोर विशाल तट है तो दूसरी स्रोर दुर्बल तृए। दोनों स्रोर ऐसे शत्रु हैं। एक क्रोधाग्नि की वर्षा करता है तो दूसरा मृदुल सुमन मानस से प्रेम लहरी फेंकता है।

गाधित्र की राजता, वशिष्ठ की सत्वता, कामधेनु ब्रादि की कथाएँ ब्राज फिर दिखाई देती हैं।

पारतंत्र्य-नरक से राष्ट्रको मुक्त करेंगे या मृत्यु का आलिंगन करेंगे—यह अमर प्रतिज्ञा कर अपनी प्रिय कुटी का आंतिम दर्शन कर वह रख की ओर जाता है।

द्वार पर रणमूर्ति भारत-भागीरथी बिदाई देने खड़ी होती है। जयजयकारों से आकाश निनादित होता है। कोई फूल बरसाता है, कोई प्रेमालिंगन करता है, कोई पद बंदन करता है कोई ललना तिलक लगाकर आरती करती है।

संसार सागर में ज्वार उठता है श्रौर धीर-गंभीर वीर श्रपने श्रनुचरों के 'बीच से जाता है। सुख-दुख की कहानियाँ सागर में उठकर श्राकाश में जा मिलती हैं।

हृदय के ग्रानंद, प्रेम, मिक्त-रस के ग्रश्रुग्रों की ग्राँखों में भीड़ होती है ग्रीर जलधारा की वर्षा होती है।

इतने में रिव का उदय हुआ। उसने यह सिदयों का अभूतपूर्व दश्य देखा और आश्चर्यचिकित हो गया।

मधुरा गोकुल से श्रक्रूर के साथ वज्रमणि जव खलमणि का मर्दन करने निकला था वैसा ही फिर दृश्य देखकर उसे श्राश्चर्य हुत्रा।

वह हिंदेत हो ग्राशीर्वाद देता है कि इस ग्रद्भुत रण्संग्राम के फलस्वरूप हिंदभू सुखधाम हो जाय।

मराठी

तंतीस

# विद्रोही

यह नया विद्रोही आगे आया है, दुनिया इसके कारण आगे जा रही है, यह तारक है।

श्रॅंवेरा फैला है, मगड़े हो रहे हैं। यह विद्रोही एक कटाच् से उन सबको

नष्ट करता है।

धर्मपर रूढ़ि पिशाची सवार हो गई है, ग्रानाचार फैला है, सचा त्राचार यही ब्रिद्रोही दिखाता है।

अल्लूत दूर के हो गये थे, यवन शत्रु वन गये थे, पर अंग्रेज़ हृदय में समा

गये थे।

सत्य पर मैल जम गया था, दंभ फैल गया था। देशभक्ति वेलगाम हो गयी थी। इसने सत्य की ज्योति जगा दी।

श्रंग्रेज़ी के श्रागे स्वभाषा हार मान रही थी। इसने मातृभाषा की वंदना कर उसे संतुष्ट किया।

दरिद्रता ने पेट में होली जला दी थी, देश दीन हो गया था, इसने जनता

को उद्धार का मार्ग दिखाया।

स्वतंत्रता चली गई थी, दासता आ गयी थी, किसी की भी नहीं चल रही थी। इसने स्वर्ग का मार्ग दिखा दिया।

सुधारकों का आगरकर, भाषा का चिपलुनकर, स्वातंत्र्य का तिलक यह नरवर दुनिया भर में विद्रोह को सफल बना रहा है।

महात्मन् !

श्री विष्णु भिकाजी कोलते

हे महात्मा, तुम्हारा नाम मुँह पर त्राते ही मन में पावित्र्य मूर्तमान हो जाता है। दंम नष्ट हो जाता है, चेतना विलीन हो जाती है, मूक भाव जग जाते हैं। मन में मुख की कर्मियाँ उठती हैं, नयनों में आँसू भर जाते हैं, तुम्हारी

विश्व-प्रीति त्रिलोक में शुद्ध मंदाकिनी की भाँति बहती है।

तुम्हारा स्वार्थ-संन्यास देखकर हरिश्चन्द्र भी लजित हो जायगा। शत्रु-मित्र सबको तुम्हारे नाम-संकीर्तन से आनंद मिलता है।

विश्व में तुमने आर्थभू को धन्य किया, तुम उसके कंठ का दिव्य मिश हो । तुम्हारा वंदनीय चरित्र हमें सदा स्वातंत्र्य-संपादन में स्फूर्ति दे ।

## महात्मा गांधी

श्री प्रभाकर दिवाण

यह फकीर चला, इसे किसी प्रकार की चिन्ता नहीं है। पैर में सीधी सादी चप्पल, सदीं से वचने के लिए मोटा कंबल, निःशस्त्र यह वीर है।

चौंतीस

मराठी

शरीर पर मांस विलकुल नहीं है, खर्चने को एक पैसा नहीं, न पास में विद्वत्ता का कोई 'पास' है, पर है दबंग।

ऐसे मिखमंगे के पीछे चालीस करोड़ जनता लगी है। सम्राट् भी इससे डरता है। मत्त धनी भी नत होते हैं।

स्वातंत्र्य का यह नेता गरीवों का हिमायती, सत्य का मूर्तिमान् पुतला, शिर को हथेली में लिए खड़ा है।

सत्ता से प्रमत्त बड़े बड़े गर्ववाले लोग भी इसके दास वन जाते हैं।

### देहात में पिकेटिंग

श्री ग्रज्ञात

चलो सब जन मिलकर शराव को भगा दें। गांधी बाबा आया, कह गया, शराब को भगाओ, चलो भगावें। शराव आती है तो दुष्काल आता है, बोतल की वन आती है, गाय बैल बिक जाते हैं। माँ, बाप, सास, ससुर, बीबी किसी की परवाह नहीं रहती। कैसी यह शराव है। चलो दूकान घेर लें गांधी जी की जय जय बोलें।

# वह देखो महात्मा आया

श्री विद्वलराव घाटे

श्रासाम के चाय के बगीचे की एक कहानी। गांधीजी का नाम सुनकर कुली स्त्री-पुरुष श्रपना श्रपना काम छोड़कर भीषण जंगलों से पैदल चलकर चाँदपुर पहुँचे ? उन्हीं में नीचे लिखा गीत गानेवाली एक बच्चेवाली श्रनाथ स्त्री है।

राजा, क्यों फिज़ूल चिपकतेहो, स्तन में दूध कहाँ है। चार दिन पूरेहो गये, रोटी का नाम नहीं मालूम। मत्त हाथियों का चीत्कार कान पर आता जाता है, फिर भी हम गांधीजी को देखने जा रही हैं। गांधीजी का नाम लेकर जंगल के कंदों का सेवन किया, करने का पानी पिया। आसाम रौंद डाला। वह देखो महात्मा आया।

वह चाय का बगीचा कैसा, वह तो इस लोक. पर नरक है। जहाँ ग़रीब ग़रीवों के पाप का ही जवाब देता है, जहाँ काले-गोरे का मेद है। धन लोम से उनकी श्रात्मा काली हो गई है। धनिक सुख भोगें, ग़रीब कष्ट भोगें, यह कैसे चलेगा ? वह समय बदल गया। वह देखो महात्मा श्राया।

ग़रीबों की मूक तपस्या फिलत होकर आकाश तक पहुँच गई। जुल्म की गद्दी हिली, इन्द्र का आसन डोला। ग़रीब के जुठे वेर जिस देवना ने खाये वह कहणासागर पिघल गया और यह यज्ञमूर्ति अवतरित हुई। इसमें वैभवविभूति नहीं, खादी के कपड़े पहनता है, पैर में चप्पल भी नहीं। ग़रीबों का ऐसा राजा है। वह देखो महात्मा आया।

मर ठी

पैंतीस

उसके दुर्वल कंघों पर तेंतीस करोड़ दुःखों का भार है। उसके निश्चल निष्ठुर नेत्र में अन्न की समस्या भरी हुई है। हिंदुओं के पिछले पापों का पहाड़ उसकी गर्दन पर है। उसका हॅसमुख दीनों के द्वेष को भी हँसाता है। उसके विशाल हृदय में शोषितों और हरिजनों को आश्रय मिलता है। उसी को लाने चलो बिटिया। वह देखो महात्मा आया।

### हे विश्वमानव!

श्री ना० ग० जोशी

प्रकृति के चुन्ध सागर के श्रांतर पर शेषशय्या पर योगनारायण योग निद्रा में तक्षीन थे। श्रानंतदल कमल पर हे विश्वमानय तुम्हारा उद्भव कैसे हुआ ?

चैतन्य के चार सजीव श्राणु श्रसंख्य सूद्धम चेतनकोश—एक से दो, दो से चार, चार से बहुत्व को प्राप्त हुए। "एकोऽहं बहुस्यां, प्रजाजेय"—श्रनंत श्राणु को उत्कट सजन की इच्छा हुई। एक से हैत का निर्माण हुश्रा, हे विश्वमानव उसी से तुम्हारा गूढ़ श्रपूर्व दंद विकसित हुश्रा।

ज्ञानमय श्रौर विज्ञानमय, संत-चित-श्रानंदमय, श्रादिकारण परब्रह्म विश्वसर्जन के उन्माद में वेहोश होकर कल्पनाकंप की लहर से एक तरंग श्रवकाश में तरंगित हुई—श्रव्ज सूर्य के, ब्रह्मांडव्यापी स्वयं संचार में इंद्र-गित से गिरा हुश्रा परागित से स्वयं गित में श्राया हुश्रा, विश्वकर्षण के कोण में सूद्धम श्रंश श्रगम्य श्रनंत वातावरण में घूमा श्रौर इन्द्रियविहीन सजीव श्रिशु में मिल गया श्रौर तब है विश्वमानव 'संज्ञा' का प्रादुर्माव हुश्रा।

सूहम बीज से दंडकार एय में भन्य वट का उद्भव हुआ। आमासोन की विस्तृत वाटी में साखू के बृद्ध बड़े हुए। कांगो की घाटी में दुर्गम भीषण जंगल का निर्माण हुआ। तब 'संज्ञा' का रेशमी कोश, तरल, तलय, अगम्य तंद्ध सों से बना असंख्य युग के परिवर्तन से पूर्ण हुआ। जानवर का वानर और वानर का नरयोनि में विकास हुआ। जीवन संज्ञा समूह-मित सामर्थ कल्पना इस गित से प्रगत होती हुई अष्ठता को प्राप्त हुई है। हे विश्वमानव यह विवेक और सभी गौरव तुम्हारा ही है।

पर्वत-पहाड़, धात ग्रौर पत्थर, मीषण जंगल, जीव-जानवर, वर्फाले टापुग्रों में मत्स्य ग्रौर भालू, हे मानव ! इन्हीं के साथ साथ तुम्हारा संज्ञामव पितेष्ठित ग्रौर विकसित हुग्रा । ऊषा में कमल पैदा हो ग्रौर कुम्हला जायँ, बालू के कण में नंदन वन बनें ग्रौर जल जायँ, चकमक पत्थर की चिनगारी निकलकर वहाँ सूर्यमाला प्रज्वलित हो ग्रौर लय हो जाय । उसी प्रकार मिछ, भय, श्रमुर, रोम, यवन, पर्शु, सिंधु, जावा, द्रविड़, चीन, श्रादि स्थल-जल की संस्कृतियों का जन्म हुग्रा ग्रौर वे नष्ट हुई । श्रपार ग्रंवर की

इत्तीस

मराठी

वह रही है; राजमृत्य की वृत्ति के त्याग से राजपथ छायान्वित है; जिसे अपने वीच पाकर हिन्दू और मुसलमानों ने वैषम्य छुत कर दिया है; 'श्रात्मसंयम' ही 'स्वराज्य' है—ऐसा समक्तकर परम प्रेम का उपमोग किया है; जिसके जीवन में हज़रत मोहम्मद का धर्म-शौर्य जाग्रत् है, श्रीर बुद्धदेव की मैत्री-मावना से मिलकर जो श्राज नवीन सजा से स्फुटित है; जिसने सारे जीवन ईसा का कूस कंघों पर ढोया है; काँटों से भरी राह में जो विद्युत पैरों से 'सत्य'-त्रत की साधना किए जा रहा है; जिसके कल्याण से श्रालस्य श्राज चरखे को प्रणाम करके पलायमान होता है—कवीर की संस्कृति से मारत के नगर और देहात को जो परिपूर्ण किए हुए है, जिसके स्पर्श से हर निद्रालोक की श्र्मांला विच्छित्र हो गई है; तीस कोटि प्राण्यियों के दिल जिसके श्रागमन से भर उठे हैं। श्रो मौजी, श्राज उसी का स्वागत-गान उसी की श्रागमनी गा, गौड़-वंग देश, श्राज महात्मा पुरुषोत्तम गांघी का जयगान करो—जयगान करो !!

#### महात्मा गांधी के प्रति

श्री बुद्धदेव वसुं

हम लोग पतंग-जन्मा हैं मूचिक हैं मृत्यु के श्रंधकार में पिंजरित; दुर्मिच् के कराल श्राकाश में ( हमारा ) चिरत्थायी नामि-श्वास उतरता है श्रौर चढ़ता है हताशा की दुःसीम गुमसुम में न दुःख है, न सुख़ है, न त्राशा है, न मनुष्यत्व है केवल धक्धक् धुकुर-पुकुर चलते हुए किसी प्रकार बच रहना केवल शून्य भविष्यत् में श्रांकित करना नियति काल-नेमि को ग्रश्न के ग्रज्ञरों में. इसके वाद श्रंतिम प्रहर में चीण त्रावाज़ में त्रानिश्चित ईश्वर को पुकारना। जीवन मृत जड़ता में जीते रहना-ग्रीर फिर भी जीते रहना। इस निरन्ध्र निश्चेतनता में स्या कहीं प्राण् रह गया था !---श्रवाध्य, श्रवध्य, इतिहास, यह क्या उसी का आकस्मिक विराट् उच्छ्वास है ? यह क्या किसी अलौकिक अज्ञेय सत्ता का युगान्तरकारी अवतार है ? यह क्या सत्य है ? यह क्या सत्य नहीं है ? जान पड़ता है हमारे जीवित मृत्यु के दुर्गम गोपन उत्स से स्पन्दित रक्त वहनकारी हृत्यिंड हो; या सचमुच ही

वंगला

तेरह

इतिहास नियति का ग्रलच्य सारथी है या शायद हम लोग ग्रनंत काल के समान नित्य मरकर भी ग्रमर हैं। यदि ऐसा न होता तो यह ग्रसंभव कैसे संभव होता हम तो जानते नहीं किस प्रकार किस दूर शताब्दी के उस पार से प्रति दिन बंद-बंद करके हमने ढाला है इस प्राण्मय प्राण् को, ( हम ) भारत के कोटि-कोटि हिन्दू मुसलमान । तुम हमारे वही प्राण-संचयन हो, इमीं तुम हैं। निरन्न की, निर्वल की, मनुष्यत्व-वंचित की सर्वग्रासी ऋंधकार फटकर कव ऋग्नि फूट उठती है क्या कोई उसे जानता है ? हम कोटि-कोटि अचेतन हृदयों की आग्नेय किएका जहां पुंजित होकर जलाए है असमाप्य, अनिर्वाण शिखा को, तुम वही ग्रारचर्य प्रदीप हो, प्रदीप के ग्रपूर्व ईंधन हो, भारत के हे प्राण्-पुरुष, हमारे पाण्-संचयन हो !

#### महामानव

श्री मोहितलाल मजुमदार

न जाने कव ऋषि के मन में तुम्हारा जन्म हुआ था—इस मारत की महा-मनीषा की तपस्या-काल में। जिन लोगों ने मानव मात्र में अभेद करके देखा था उन्होंने ही तुम्हें प्रथम बार देखा और जाना। इसके बाद तुम नाना युगों में मूर्ति धारण करके आए, मृत्यु का समुद्र मथित करके अमृतपान कराया! कुक्चेत्र में 'मा मैः' (मत डरो) की ध्वनि के साथ शंख बजा। प्रथम प्रेमी शाक्यसिंह का संसार में उदय हुआ! पापिलप्त पश्चिम में भगवत् कृपा ने ईसा का दान दिया! और और भी एक मक-संतान को (उचित) दिशा दिखाई! उसी एक वाणी मूर्ति को धारण करके तुम आए! हे जीव और ब्रह्म के अमेदद्रष्टा, तुम्हारा चरण चूमता हूँ।

है प्राण्यांगर, तुममें प्राणों की समस्त निदयों ने पथ के आवन-विरोध को समस्त विराम पाया है। हे महामौनी, तुम्हारे गहन चेतन तल में महाबुध्दा को तृप्त करनेवाला मंत्र जल रहा है। हे धन्वन्तरि, मन्वन्तरकालीन महामंथ से निकला हुआ अविदेध रूप अमृत भांड देख रहा हूँ। जगत् जन की समस्त वेदना रूपी समिधा का आहरण करके उसी ईंधन में अपने प्राणों की हिव ढाल

चौदह

वंगला

दी है। ललाट पर तुमने महावेदना की मस्म टीका धारण की है, तुम्हारा जीवन होम हुताशन की ऊद्ध्व शिखा है। शंका को हरण करनेवाले तुम त्राहिताग्नि के पुरोधा हो ! हे यज्ञ-जीवन देवता ! में तुम्हारा चरण चूमता हूँ।

अपने निरामय देह में सबकी व्याधियों का भार ढो रहे हो। नमस्य होकर भी तुम सबको नमस्कार कर रहे हो! चिर अधिकार को दूर करनेवाले तुम्हारे नयन प्रान्त में अधी आँखों के अधिकार का अशु ढल रहा है। हे आई-भोजन-कारी विरल वसन संन्यासी तुम सत्य संसार के नीचे आकर खड़े हो। आदि काल से लेकर अब तुम इसी प्रकार मंगन रहे हो। हे महाजातक, यह जातक-चक्र कितना धूमेगा ? अपने को कितनी वार यज्ञ के यूप पर बिलदान करेगा— छोटे 'में'-समूहों को तुम्हारे रूप से भर देगा। मैंने तुम्हें पहचाना है, तुमने युग-युग में अवतार धारण किया है। हे बोधिसन्त, हे बुद्ध मैं तुम्हारा चरण चूमता हूँ!

ध्यानी के ध्यान में तुम्हारा अपना आसन चिरंतन है, जिस समय तुम इतिहास में पकड़ाई देते हो वह महान् च्या होता है। देश-देश में तुम्हारे शुमा-गमन की वार्ता फैल जाती है; तुम्हारी कहानी देवालयों और मठों में कीर्तित होती है। वाद में जिस दिन भूलकर अपने ही लिये तुम्हारे नाम का जप करने लगते हैं—नर को भूलकर केवल 'नारायया' का मंत्र पढ़ने लगते हैं, अपने मन की स्वार्थसाधना की मूर्ति गढ़ने लगते हैं—दुनियादारी के अन्धे जगत् के आनंद की अवहेला करके रक और भूषयों के द्वारा मिट्टी के ढेले सजाया करते हैं—जगजीवन मूर्ति धारण करके, हे मानवपुत्र मैत्रेय, आओ, मैं तुम्हारा चरण चूमता हूँ।

है महान् स्रतीत के साज्ञी, हे तथागत आत्रों ! इस मरण शासन की मूच्छां से आहत पृथ्वी को देखों । हे मानवराज, काँटे का मुकुट सिर पर धारण करके आज मनुष्य का जयगान करों । हाथ के स्पर्श से महाव्याधि के मार को हरण करो—अपने आपको देखकर पुरुष और स्त्री धन्य हो जाय । और वार तुम घर-घर पुकारते हो, 'मेरे पीछे चले आत्रों, भय का समुद्र पैदल ही पार कर जाओ, क्योंकि मय मिध्या हैं।' हे मृतकनाथ, मरे हुओं को फिर से नाम लेकर पुकारों । इस प्रेत-भूमि में रोदन के साथ यह कैसी काटा काटी चल रही हैं ! जितनी स्मशान भूमियाँ हैं, वे स्तिकालयों की शोभा धारण कर रही हैं—आज महादेव का नहीं—महामानव का—तुम्हारा—चरण चूमता हूँ।

धर्मवीर

श्री प्रभातमोह्न वन्द्योपाध्याय

्रा हिन सुख से ही कट रहे थे। धर्म क्या है सो अञ्छी तरह ही तो समस्ता था, श्रद्धा सहित नित्य उसे दूर से प्रणाम निवेदन करते किसी दिन भूल नहीं

बंगला

पन्द्रह

हुई । धार्मिक व्यक्तियों की चरणरेखु लेकर प्रतिदिन के स्वाथ-द्वन्द्व म निःशंक होकर निमग्न था । जीवन ऋासान था ।---

कि ऐसे ही समय तुम्हारी तीव ज्योति न जाने कैसे मेरी श्रांधी श्रांखों में श्रक्तस्मात् कहीं से श्रा समाई! हे धर्मवीर, तुम स्वार्थ की प्राचीर भग्न करके मत्त-मंमा के समान श्रा पहुँचे। करोड़-पित से लेकर दीनतम यहस्थ को तुमने घर से ठेलकर पथ पर ला खड़ा किया। कहा: "धर्म पोथी-पत्रा, मन्दिर श्रीर तपोवन में नहीं है, रण्चेत्र की पैशाचिक हत्या के गौरव में भी नहीं है; देशमाता के नाम पर विदेश के शोषित वैभव में भी धर्म का निवास नहीं श्रीर न श्रंखलित दासत्व में ही धर्म का श्रावास है। मंत्र, तिथि, तीर्थ श्रादि साधनों हारा जिसे संकोच से तुमने दूर हटा रखा है, श्राज श्रपने घर के श्राँगन में उसे ही प्रत्यच करो; उसके निविड़ श्रालिङ्गन में घरकर श्राज धन्य होश्रो। श्राखिल विश्व के लाञ्छितों के लिये धर्म श्रमय का सँदेशा लाया है, श्राज निरंज को श्रज्ञ देने में, श्रत्याचार का श्रवरोध करने में धर्म जाग उठा है। प्रतिदिन के कामकाज में यह सहज श्रौर सिक्रय धर्मवोध मनुष्य को मुक्ति देगा, विश्व को शांतिमय करेगा; श्राज उसी धर्म का दूर ही से जयगान करके नहीं चलेगा; 'जीवन में श्रविश्रांत कर्म के मीतर से उसे उपलब्ध करना होगा।'

मैंने त्रविश्वास से कहा; 'कभी यह भी संभव हुत्रा है' उत्तर मिला 'परीचा कर देखो न।'

सारे देश में संवेदन जाग उठा। पंडितों ने व्यंग्य की हँसी हँसकर कहाः "ऐसा भी हतमागा त्राया है जो धर्माचरण-द्वारा देश को मुक्ति देने चला है।" किन्तु देश के त्रांतस्तल में स्वार्थान्ध के सुख-सपनों का नाश करनेवाली धर्म-मूर्त्ति जाग उठी। कोटि-कोटि विद्धुब्ध-विवेक से उसकी पूजा-न्रारती हुई!!

हाय, आज कौन वताएगा कि जो होमाग्नि प्रज्वलित की गई, जो साधना अभी शुरू हुई है, उसकी पूर्णांहुति कब होगी ? कौन कहेगा कि सिद्धिलाम कब होगा ??

### महात्माजी के प्रति

श्री चपलाकांत महाचार्य

जिस दिन पंजाब की भूमि में पिशाच ने रक्त की होली खेली उस दिन साबरमती के आश्रम में तुम्हारा ध्यान मंग हुआ, तुम वहाँ से बाहर आए और देशवासियों का अपमान अपने वक्तःस्थल में ले लिया, तीस कोटि प्राण्हीन कंकालों में जीवन मर दिया। उस दिन जिस निर्घोष को सुनकर हम सहसा जाग उठे थे वह अब भी कानों में लगा हुआ-सा लग रहा है।

सोलह

बंगला

श्रमहयोग का रूप धारण करके तुम्हारे रोष की विह्न-शिखा भारत में छा गई, उससे प्रवल शासन-शक्ति काँप उठी। तुमने दिखा दिया कि हिंसा-विहीन युद्ध में कितनी शक्ति है। जाति को तुमने कठोर व्रत की दीचा दी—वह दिन क्या भूल सकते हैं?

सहसा तुम्हें कारागार की दीवारों सद कर दिया, संगी साथी अपने अपने कामों पर लौट गए। जब तुम बाह्र आए तो देखा कि जाति लाञ्छना और अपमान को सहती हुई सो गई है। दिल्ली से लेकर कोकनद तक के उपझव के वेग से गांधीं का नाम झूब गया है। निष्फलता की हताशा को दलन करवे सब विरोधों का ज़हर पीकर, सबको शान्ति देकर तुम चुपचाप अपने आश्रम को लौट गए।

हाय, इसके बाद का इतिहास पतन की कालिमा से पुता है। नवीन सहयोग का अभिसार वार वार खंडित हुआ है, तो भी वे लोग उससे चिपटे पड़े हैं, लौटने का उनमें साहस ही नहीं है। तुमने जो जीवन का वेद सिखाया थ उसे वे भूल गए हैं। तुमने क्लान्त नयनों से उन लोगों की ओर देखा ज. अवोध दम्म से मत्त होकर राष्ट्र चालना का भार लिए हुए हैं। हे तापस सेनापित, आओ तुम्हारी देश और जाति डूबने जा रही है, क्या अब भी तुम्हारे नेतृत्व प्रहण करने का समय नहीं आया ?

तुम्हारा शरीर टूट गया है। पर उसी के साथ क्या तुम्हारा मन भी टूट गया है ? क्या सब साथियों ने प्रण छोड़ दिया तो तुम भी छोड़ दोगे ? फिर हम किसकी आँखों की ओर देखकर पथ का आलोक पाएँगे—विशेषकर उस समय जब चारों ओर काला अधकार घुमड़ आया है ? तुम धरणी के भार को वहन कर रहे हो, यदि द्विविधा में पड़कर तुम्हारा चरण टल गया तो वसुंधरा टलमला जाएगी।

#### गान्धी महाराज

श्री यतीन्द्रमोहन वागची

सम्मुख पथ पर विपुल बल लेकर वह कौन जा रहा है—उदार, धीर, श्रात्यंत गंभीर—जिसकी पलकें नहीं िमपतीं; सरल पथ पर, सहज भाव से—समान ऋजुगित से चलता हुश्रा—वह न दाएँ रुकता है न बाएँ—न लाभ गिनता है न हानि। व्यथित जनों के शोक श्रौर श्रमाव में, उनकी सेवा में ही जिसका मन नियोजित है; दीनों के लिये मरती श्राँखों से श्राँस वरसाता हुश्रा जो प्राणों की बाज़ी लगा देता है, दूसरों के लिये सर्वस्व त्यागकर जो मय श्रौर लाज भुलाए हुए है,—

वह कौन है ? पवन हाँकती हुई कहती फिर रही है; गांधी महाराज ं!

**बंगला** 

सत्तरह

भारतवासी—यही और किसान किसका मुँह देखकर नवीन बल से मत्त होकर आशा का गान गाते हुए चल पड़ते हैं; कुली और मज़दूर अभाव को भूलकर किसके जयगीत को सुनकर मन-प्राण-जीवन विल देने का संकल्ल दृद करते हैं; धनी-मानी, गुणी-ज्ञानी, दिद्ध और यहहीन सभी किसके निकट शरण माँगते हैं—ऋण को शोध नहीं पाते—नेत्र उठाकर निखिल जगत् किसे नमस्कार कर रहा है !

देशमाता के कराठहार-गांधी महाराज को।

जो दूसरों से आशा नहीं करता—ग्रपने ही पर निर्भर है; चित्त जिसका शांत सुसमाहित है, शुद्ध जिसका कलेवर है, सरल-वास, सरलभाषा, सत्यपथगामी—वह कौन है, जिसका चित्त ग्रहनिश देश की हित-चिंता में ही सिनिविष्ट है ?

विरोधी भाइयों को माता के चरणों के निकट ग्रपने ही घर बुलाकर, सबका ग्राह्वान करके मिलन की राखी, ग्रशेष ममता के साथ किसने बाँधी है !—हिन्दू ग्राज मुसलमान को ग्रपनी छाती से लगाता है, ग्रसाध्य ग्राज किसके संकल्प से साधित हुग्रा है !—गांधी महाराज के । वह कौन है जो बेमेल को हँसते मेल के छंद में बाँध देता है, ग्रचल को विलागन कर देता है; किसका चित्त शत्रु को जीतनेवाला है, ग्रस्त हृदय का बल है; मृत्यु की व्याधि में ग्रसहयोग की निदान-विधि किसकी है जो देश के प्राणों में ग्रस्तित्व का ग्रधिकार लौटा लाती है;—जिस ग्रस्तित्व का ग्रध सभी स्वाधीन देशों का जाना हुग्रा है, नवीन पथ पर नवीन रथ में जिसकी यात्रा हँसते-खेलते संपन्न होती है; जिस ग्रस्तित्व का ग्रर्थ, विधाता को मालूम है, ग्रमृत लोक में ही प्रतिष्ठित है । यह वाणी मंत्र हमें किसने सिखाया !—गांधी महाराज ने !

# गांधीजी का मृत्यु-प्रण

श्री सजनीकान्त दास

स्वर्ग ब्रौर मर्त्य में ब्राज रस्ताकशी चली है। इस लोक ब्रौर परलोक में एक मनुष्य को केन्द्र करके प्रचंड संप्राम छिड़ गया है। प्राण्वान् प्राण्या ने प्राण् की वाज़ी लगा दी है, विचार चला है ऊद्ध्व लोक में कि उस प्राण् का दाम कितना है। युग-युग में जिनका इतिहास 'जन्म ब्रौर मृत्यु' है काल-वारिधि के तट पर जिनका ब्रस्तित्व बालुका के समान है—ब्राए ब्रौर चल पड़े, मुहूर्त भर के जो बुद्बुद् विलास हैं उन्हीं में से एक के लिये मृत्युदूत ब्राज संशय के चक्कर में पड़ गया है! वह क्या केवल देहमात्र है १ वह देह-हीन ब्रात्मा भी नहीं है! उसका परिचय सिर्फ यह है कि वह मानवी के गर्म का संतान है इसीलिये विश्व-मानव की धात्री धरणी ब्रासन्न विरह से ब्राँस् पोंछ रही है; उसकी नाड़ी में एक खिचाव ब्रा गया है। देवता ऊपर पुकार रहे हैं,

अट्टारह

बंगला

आश्रो श्राश्रो है महान् श्रात्मा, प्रशान्त नयनों को बंद करके जो देख रहा है मनुष्य के बालक को रस्ताकशी चल रही है; स्वर्ग श्रीर मर्त्य का व्यव-धान घट रहा है, पृथ्वी हँसकर श्रीर रोकर कहती है कि यह श्रात्मा सिर्फ़ मिट्टी ही में मिलती है। बीच में बैठा हुश्रा है स्तब्ध ध्यानरत महामानव; उसके मुख में प्रेम श्रीर बिदाई की हँसी लगी हुई है, स्वर्ग की पुकार नहीं है; एक गया है श्रात्मा का कलरव, यह कहकर नहीं जा सकूंगा कि इस पृथ्वी को मैं प्यार करता हूँ। देहहीन देवता लोग देही को श्राशीर्वाद कर रहे हैं, श्रानन्द से स्तित हो रही है धरणी की स्तन्य दुग्ध-धारा—श्रात्मा पृथ्वी पर ही रह गई; स्वर्ग श्रीर मर्त्य का विवाद मिट गया, मृत्यु को जो मकमोर दे वह देह नहीं, श्रात्मा का कारागार है।

### त्रात्मा का त्रात्मीय गांधी

श्री सावित्रीप्रसन्न चट्टोपाध्याय

उस समय इस दुर्भाग्य-ग्रस्त भारत के वच्चस्थल में दुःस्वप्न जाग्रत हुन्न्या था, भयविचलित चित्त में ग्रविराम संशय जग रहा था, उसका मनुष्यत्व का मान हत हो गया था, इतिहास कलंकित था, गोपन गुहा में दिन रात हिंसा का पड़यन्त्र चल रहा था। जाति की वंधन-व्यथा, बंधन-श्टंखला का निष्टुर पीड़न, कुवड़ी पीठ पर कोड़े की मार, लजाहीन दुर्वल-दलन चल रहा था, विच्नुव्ध मन के कोने में विद्रोहाग्नि सोई हुई थी। ऐसे ही समय में इस पुराय-भूमि में तुम तपस्वी वेष में दिखाई पड़े। देश विन्छिन्न विध्वस्त था, चारोन्र्योर ग्रपने ही त्रादिमयों में संप्राम छिड़ा हुन्ना था, उसी की कदर्य छाया तुम्हारे चिन्ता-त्राकाश में त्रा जमी, दुश्चिन्ता की वाणी रेखा भ्रू कुंचन मात्र के कट गई। जैसी ही तुंम्हारी गमीर दृष्टि थी वैसा ही उदांत्त था कंठ-स्वर । नूतन करके तुमने स्वदेश समाज को गढ़ने के लिये एक एक व्यक्ति को पुकार कर ऋहिंसा का नवीन मंत्र सुनाया, चुर-धार के समान तीक्ण है तुम्हारी बुद्धि; युक्ति ग्रौर तर्क के तुम बड़े पंडित हो, सुदूर प्रसारी है तुम्हारा मन, करुणा से कोमल है तुम्हारा हृदय । धर्म-धर्म में मारामारी, त्र्राचार-विचार का कगड़ा, संस्कार का मोहजाल, छूतछात का मान-ग्रपमान, मंदिर का देवता बड़ा है ग्रौर वाहर का मनुष्य छोटा, उसी मनुष्य को तुमने श्रपना उदार हृदय फैलाकर छाती से लगा लिया। मनुष्य के महत् धर्म में इस महाभारत को तुमने दीचा दी, स्वयं धर्माचरण करके अभिनव प्रेम का प्रचार किया, तुम्हारे हृदय में स्वदेश-लक्ष्मी का निवास है, नयनों में उदार धरातल है, समस्त साधनात्रों के ऊपर मनुष्यत्व के जमाने का वत है। तुम्हारी कीर्ति ने तुम्हारा स्मरण-सौध निर्माण किया है। इस अनात्मिक देश में हे महात्मा गांधी, तुम आत्मा के आत्मीय हो।

बंगला

उन्नीस

सबके अर्चनीय और पातःकाल और संध्या समय स्मरणीय हो, में तुमको प्रणाम करूँगा वहाँ, जहाँ नियति फूल होकर फड़ा करती है।

0

#### महातपा-

श्री निर्मलचंद्र चहोपाध्याय

तप के तड़ित्-सूत्र से श्रेय ग्रौर प्रेम को किसने एक में बाँघ दिया है ? किसने ग्रमोघ मित्रता के मंत्र से वज्ञ में चांडाल को लगा लिया है ? किसके निर्मल भुव नेत्र में निर्मल मित्रता जग रही है ? निर्निमेष दृष्टि से ग्राज भारत को कौन देख रहा है ?—गांधी महाराज।

किसके ऋस्थिशीर्ण शारीर में दृढ़दीति चमक रही है ? ऋौर ऋपनी कृशता से कौन सुंदर लग रहा है ? सर्वस्व त्यागके प्रण में कौन गुजरात का शंकर किट में वस्त्र मात्र धारण करके दरिद्रों का पोषण कर रहा है ? परजीवी श्रमिकों की

लाज कौन रखे हुए है !—गांधी महाराज !

क्षीव और लच्यहीन प्राणों में किसकी वाण तिल तिल में अप्रितेज का संचार कर रही है ? आज शृंखला की कड़ियों में वंदीगण किसकी वंदना गा रहे हैं ?—सोये हुए चित्त में किसकी वाणी आज ऊँचे स्वर से वज रही है ?—गांधी महाराज की !

'क्रोध को अक्रोध से जीतो, अप्रेम को प्रेम से जीतो' यह कहकर वेदना के विष से दग्ध मानव को किसने हृदय से लगा लिया है ? अपनन्त निम्रह और मानवों के कल्याण के यह में उसकी शक्ति अप्रहत है। मानव की मूर्ति जो धारण किए है वह गांधी महाराज हैं।

#### गांधीजी--

श्री विजयलाल

वर्षरता ने विज्ञान को दासी वनाकर रक्त की धारा दिगन्त में फैला, दी है। मृत्यु का शासन पृथ्वी को ग्राच्छन्न कर चल रहा है। न्याय के ग्रासन को शक्ति ने ग्राकर छीन लिया है।

प्रकाशहीन, श्राशाहीन, शताब्दी के कानों में तुमने प्रेम पत्र दिया। तुम्हारे श्राह्वान में वही प्रेम—संसार में जो बिलकुल निर्मय, वीर्य की श्राप्ति में जो चिर दीप्तिमय।

तुमने जाति को मृत्युमंत्र से दीचा दी है—प्राण्—वह तो मरने के ही लिए हृदय फाड़कर त्राता है। मनुष्य को प्यार करते हो, तभी तो साम्य-वादी हो।

जहाँ शोषण है, तुम जानते हो, प्रेम वहाँ नहीं । तुम्हारा स्वराज सर्वहारात्रों के लिए है; तभी तुम गांधी महाराज हो ।

वीस

बंगला

सोते हुए मनुष्य ने मानो समुद्र का गर्जन सुना—बहुत दूर की शताब्दी निपीड़ित आत्मा की वेदना, लाख लाख जीवन का संचित विपुल कन्दन, उसी के साथ मानों आकरमात् ग्रंधकार में पहचान हुई।

गांधीजी ने आहान किया है—सत्याग्रही रास्ते पर निकल पड़े—कीन है जो लांछना का वरण करके लांछना को जीतेगा ? कीन है जो आज भारत की स्वाधीनता के व्रत में अपनी आहुति देगा ? जेल, जुर्माना फाँसी का तख्ता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।

है मानव मुक्ति कें दूत, महात्मा गांधी महाराज तुम्हारी पताका के नीचे भारत का नया जागरण हुन्ना है। गाँव-गाँव, घर-घर में कोटि-कोटि मनुष्यों के चित्त में नवीन युग के लिये एक ग्राव्यक्त गुंजन (ग्रारंभ हुन्ना है)!

यह लजा, अपमान, दासत्व का यह जो स्वलन है, शताब्दी से चला आता हुआ यह जो निष्ठुर शोषण है, वह अब सहा नहीं जाता, इसीलिये तुम्हारे आह्वान से प्राण-पद्म चंचल हो उठा है। ऐसा लगता है कि मुक्ति का आलोक अब अधिक दूर नहीं है। तुम उसी आलोक के वार्त्तावाही महान् तापस हो, मारतवर्ष का यह प्रेमस्निग्ध अध्य प्रहण करो।

# ये संत सुजान गांधी जी!

श्री त्रप्रदेशर फराम जी खबरदार

श्रन्धकार के दुर्ग को तोड़कर एक श्रमूल्य उज्ज्वल किरण श्राई है।
मरुस्थली की धधकती हुई वालुका से भी रस से लिलत श्रमृत-निर्मर फूट
पड़ा है। दशों दिशाश्रों के लोचन मिंचे जा रहे हैं। मनुष्यों के तन श्रीर मन
श्रंदर श्रंदर कलप रहे थे, भारत का हृदय ग्लानि में डूबा जा रहा था, इसी समय
में प्रभु की वाणी श्रवतीर्ण हुई। इस परम वाणी को कौन लाया ? उसे तो यह
सुजान संत गांधीजी लाए हैं, गांधीजी लाए हैं, जो कि नवभारत के प्रांण हैं!

जीते हुए भी मृत-समान देहपंजर भारतमूमि में यत्र तत्र घूम रहे थे, जिनमें पूरी श्वास लेने की भी शक्ति नहीं थी। शीत में उनके गात थर-थर काँपते थे। जब माँ के केश खींचे जाते थे, तब उसके पुत्र हिंसा के भय से भटकते फिरते थे। भाई भाई लड़ रहे थे! ऐसे विषम समय में व्योम श्रौर वसुधा का संघान किसने किया—किसने ज़मीन श्रासमान एक कर दिखाया? किसने सबमें प्राणों का संचार किया ? वे तो सुजान संत गांधीजी हैं, वापूजी हैं, नवभारत के प्राणा गांधीजी हैं!

मरी हुई मिट्टी में चैतन्य का संचार हो उठा ! पाषाण्- हृदयों में फूल खिल उठे । हिम-संतित में ज्वालाएँ जाग उठीं श्रौर धूलि में सुवर्णरज

गुजराती

इक्रीस

चमक उठी। प्रस्तर की प्रतिमा भी चलने लगी। स्थागु (ठूँठ) में पह्नवां की डाली फूट निकली। प्रत्येक जन के मन में फिर से नव आशा उदित हो उठी। यह सब किसका चमत्कार है ? यह तो संत सुजान गांधीजी का प्रमाव है, प्यारे बापूजी की महिमा है, जो कि नवभारत के प्राण हैं !

वीरता का वास तलवार में नहीं होता, न शूरों के समूह में वसती है। सच्चा वीरत्व तो हृदय में वास करता है—इस सच्ची गाथा को सब सीख गए हैं—हृदयङ्गम कर पाए हैं। मृत्यु में नव-जीवन का संचार हुआ। जीवन ने नवचैतन्य पाया है। किसके पावन हाथ से मरकर जीने का यह नवीन मंत्र प्राप्त हुआ। जीवन-रस का यह उपहार किसने प्रदान किया ! संत सुजान गांधीजी ने यह रस उपहार दिया है, जो कि नवीन मारत के जीवनप्राण हैं!

श्राकाश में तारकावली की तरह सत्य, श्राह्म श्रीर स्नेह के मर्म प्रकट हुए श्रीर मानव श्रपने देहवल से समस्त संसार के संकटों को वहन करने के लिए तैयार हो उठा है। हे बापू, तुमने कुंदन को नई नई मिट्टयों में तपा तपा कर तेजोदीस बना दिया है, उसका सचा मूल्याङ्कन करवाया है। श्रपने श्रात्म-बल का चमत्कार दिखाकर तुमने पश्रुवल को तिरस्कृत कर दिया है। वस्तु को इस गहराई तक किसने निहारा है ! सुजान संत गांधीजी ने, संत वापूजी ने, जो कि नूतन भारत के प्राण् हैं!

हरिजनों में जाकर हरिजन बन गए श्रीर सुरजनों में सुरजनों के राजा हो गए। कोटि-कोटि हृदयों के श्राप विश्रामदाता हैं! लाखों की लाज के रखवारे श्राप हैं। जगती के पाप-तापों को तुमने श्रपने माथे पर उठाया है, श्रीर संसार पर श्रपने हाथों से तुमने श्रमृत का श्रमिषेक किया है। स्वयं श्राधे श्रंग नग्न रहकर काँपते हुए दलित-समाज को तुमने ढाँक दिया है। ऐसे प्यारे वापू के कायों का मापकहाँ मिलेगा? जो कि संत श्रीर सुजान हैं श्रीर नवीन भारत के प्राण् हैं!

मुडी भर श्रन्न से पेट भरकर जो टूटी फूटी खटिया पर सो रहते हैं, ऐसे मानव बान्धवों के हित के लिए जिसका हृदय सदा धक्धक् करके जलता रहता है। गहरी वेदना के कारण जिसके हृदय की चिनगारियाँ, श्राकाश की तारिकाश्रों की तरह उड़ती रहती हैं। जगृत् के सामने भारत-रक्षक बनकर यह कौन विराट् श्रात्मा खड़ा है ? यह किसका अवतार है ? ये तो सुजान संत गांधीजी हैं, नवभारत के प्राण रूप बापूजी हैं!

यह तो युग-युग का ग्रमर योगी है। यह युग-युग का नव ग्रवतार है। ये तो भारतजनों के प्यारे वापूजी हैं, रंकों के एकमात्र ग्राश्रय गांधीजी हैं। इनका किया हुग्रा कौन कर सकेगा ! इनका किया हुग्रा कैसे गाया जा सकेगा ! हे पुर्य परार्थी, सत्य का टंकार करते हुए युग-युग तक जीते रहो। सदा विश्व का मंगल साधते रहो। तुम संत ग्रीर सुजान हो, हमारे पल-पल के प्रारा हो, हे बापूजी !

बाईस

गुजराती

## अन्तिम कटोरा

हे बापू, विष का यह अंतिम कटोरा है, इसे पी जाओ, । सागर पी जाने-वाले हे वापू, इस अंजलि को ढुलका मत देना !

हे बापू, अय तक तुम अपने जीवन को अज्ञ्चय विश्वास के साथ वहन करते आए हो। तुम्हारा जीवन धूतों और प्रपंचियों का भी साथ देता रहा है। वह जीवन शत्रु की गोद में जाकर भी सुख से सोता रहा है। है बापू, अब इस अंतिम तिकेए पर अपना सिर सौंप दो। शत्रु भले ही तुम्हारी भीवा काट ले। हे बापू, शत्रु के मन की थाह अवश्य मापकर आना!

सुर त्रीर त्रसुर मिलकर नवयुग के सागर का मंथन कर रहे हैं। रत्न के लोभी जनों को विवेक नहीं है। हे वापू, तुम्हारे विना ऐसा कौन है जो शंसु वनकर विष पान कर जाए। गरल को हृदय तक निगल जाने के लिए हे बापू, शीव्र प्रयाण करो। हे सौम्य-रौद्र, ऋौर हे कोमल-कराल बापू, जाऋो।

संसार पूछेगा, क्या जोगी के योग खुट गए ? क्या समुद्र सूख गए और मेच का नीर समात हो गया ? क्या व्योम के सूर्य और चन्द्रमा का तेल समात हो गया ? हे बापू, हमारे दुःखों को देखकर अटक मत जाना। आज तक बहुत सहा है, आगे और अधिक सहेंगे। पर हे बापू, विचलित मत होना!

चाबुकों के प्रहार, जिन्तयाँ, जुर्माने, लाठियों की मार, कारागारों के जीवित-से क्रबस्तान, श्रीर गोलियों की वर्षाएँ—ये सब तो समाप्त हो गए। इन सबको हमने पी लिया है। हे बापू, तुमने हमारे फूल-से कोमल हृदयों को लोहे से बढ़कर सुदृढ़ बना दिया है!

कोई हर्ज नहीं। यदि तुम वहाँ से गुड़िया भी लाख्रो या न लाख्रो। भले ही तुम खाली हाथ आख्रो। तो भी हम तुम्हारे हाथ का चुम्वन करेंगे। तुम्हारी ब्रीवा में हम ख्रपनी प्यारी मुजाएँ डाल देंगे। हे बापू, ज़रा दुनियाँ के द्वार पर ही आख्रो। और समवेदना के संदेशे देकर खाख्रो हे बापू!

हे बापू, यदि तुम वहाँ न गए तो संसार उपालम्म देगा कि आत्मज्ञानी नहीं आया। वह कहेगा कि अभिमानी अपनी पोल जान गया है, अतः आया नहीं। वह कहेगा कि देख लिया हमने उसका विश्वप्रेम। वह विश्वप्रेम नहीं जानता है।

हे बापू, मानव जाति रोगी होकर आकुल व्याकुल हो रही है। हे बापू, वह तुम्हारे समान वैद्य की चिकित्सा पाने के लिए तरस रही है।

हे बापू, मस्त साँड को नाथ डालने के लिए जान्रो। विश्वहत्या पर जल छिड़कने के लिए हे बापू, जान्रो। सात सागर पार सेतु रचने के लिए हे बापू, प्रयास करो। हे बापू, घनघोर वन की राह को प्रकाशित करते हुए जान्नो!

॰ गुजराती

तेईस

विकराल केसरी की थपिकयाँ देते हुए चलते जास्रो ! हे वापू, प्रयाण करो, भगवान् तुम्हारे पथप्रदर्शक हैं। विष का स्रन्तिम प्याला पीकर प्यारे वापू, स्रा जास्रो।

# फूल पाँखड़ी

श्री ज्योत्स्ना शुक्क

इस उदात्तचेता महापुरुष गांधी में देवत्व का त्रारोपण करके इसके त्रागे धूप-दीप रखना मुक्ते पसंद नहीं है। ऐसा शुष्क पूजन में नहीं करूँगी। वंदन ग्रीर जय-घोषणाएँ भी मुक्ते रुचिकर नहीं हैं, ये सब कृतिहीन हैं।

कृष्ण और ईसा मसीह से इसकी क्या तुलना करूँ ? यह तो अतुल है, अनुपम हैं। रक्तप्यासे इस विश्व में अकेला यही मानव मेरी पूजा का अधिकारी है!

सदा जागरूक रहनेवाला यह प्रेरणा से परिपूर्ण होकर, भारतभूमि में प्रदीत हो रहा है। पृथ्वीरूपी सरोवर के मलिन जल में प्रफुक्तित कमल की तरह यह शोमित हो रहा है।

शोशित से सने हुए जगत् को बचाने के लिए, इस सृष्टि की पशुता को मिटाने के लिए, और दानव को मानवता सिखाने के लिए, यह भव्य योगी उम्र तपश्चर्या कर रहा है।

इसकी यह विमल मानवता मुक्ते प्यारी लगती है। इसकी निलेंप तपस्या मुक्ते पसंद श्राती है। मैं चाहती हूँ इसे निहारती रहूँ, इसका चितन करती रहूँ। श्रपने प्राणों में उसे वसा लूँ। इस मानव के सामने नम्र हो जाऊँ।

चेतना का क्या सुंदर निर्भर कर रहा है। इस निर्फर में विन्दुरूप होकर मिल जाने की मेरी अभिलाषा होती है। विश्व के उद्धारकर्ता इन गांधीजी को सिक्रयता की पुष्प पंखुड़ी अर्पित करना सुक्ते अभीष्ट है!!

### विश्वयज्ञ

श्री सुंदर गो० वेटाई

हिंसा की अगिन ताड़का राज्ञ्सी की तरह अपने तीखे दाँत कटकटा रही है। विकृत आकृति बनाकर क्रोधागिन को प्रज्वलित कर रही है। अपना मान भूलकर वह यत्र तत्र सर्वत्र घूमती फिरती है। अहो, उसे रक्त की कैसी पिपासा है ? हाड़-मांस की कैसी अद्भुत ज़ुधा उसे लगी हुई है ? परन्तु क्या देषागिन की ज्वाला इस प्रकार शांत हो सकती है ?

चौबीस

गुजराती 。

निर्वात स्थान में सौर उल्का ग्रह अज्ञात रूप से भ्रमण करते हैं। उनमें कुछ ह्यण भर दिखाई देते हैं और श्रदृश्य हो जाते हैं। उसी प्रकार जीवन-सागर में श्राश्चर्यजनक तरंग रेखाएँ उधर ख्राती हैं, तट पर टकराकर रुक जाती हैं, और फिर मूल में विलीन हो जाती हैं। संस्कृति-चक्र की वर्तुल गित में ख्रनेक प्रलयकाल आये— सुमेरु मंदार हूव गये, आएडीज, आल्प और हिमालय भी छोटे हो गये, विलीन हो गये, उनके शिखर पर—ऊँचे खंमे में मनु ने अपनी नौका बाँधी। प्रलय सागर में तूफान आने पर विश्व में मीषण बाढ़ आ गयी। उसमें ये सब ऊँचे शैल भी कंपित हुए। उसमें भी टिककर हे विश्वमानव! तूने अपना वैमव फिर से निर्माण किया।

निसर्ग शक्ति के साथ दुर्घर संग्राम, ग्रन्थोन्य कलह में स्वार्थी कालक्रम, फिर भी, व्यक्ति जीवन के लिए सूद्भ संग्राम करता रहता है, श्रौर श्रंत में श्रसीम तृष्णा भयानक संहारकांड करती है, तब कहीं हे विश्वमानव ! मोद्ममंत्र का श्रस्फ्रट रव सुनाई देता है।

सृष्टि से चेतन उत्पन्न होता है और चेतन से मानवपन । मानवपन को देवपन लाने के लिए कोई जीवन विकास में कसौटी के घाव सहता है, पर कौन सुनता है, अवकाश किसे है ? हिमादिदरी में पंचभूत का तांडव चलता है, पीली-नीली विजली चमकती है और मेघ के उदर में कड़कती है। उस समय यदि कोई योगीन्द्र देव भी गुफा से आदेश करता है, हे विश्वमानव, उस वाणी का क्या तब प्रभाव नहीं पड़ता ?

पंचमौतिक वासनाएँ नग्न होकर बेहोश नाचती हैं। उनको ढकने के लिये सुंदर, मोहन, महीन श्रवगुंठन बनाया गया है। मानव श्रौर लोकसत्ता की बड़ी बड़ी कल्पनाश्रों की विषैली नज़रबंदी कब तक छिपाये छिपी रहेगी १ हे विश्वमानव ! पर श्रव विवेक की चेतनज्ञा नहीं रही।

श्रसंख्य युग का चक्र-क्रम इसी तरह फेरे करता रहेगा। नवसंस्कृति को प्रलय फिर प्रसित कर लेगा, पर श्रांत में संज्ञाशक्ति का श्रात्मज्योति से मिलन होगा, तभी हे विश्वमानव, तुम्हारे मूल का एकत्व संसार के नये रूप में दिखाई देगा।

# मार्क्स और गांधी

श्री प्रभाकर माचवे

दाढ़ी का जंगल, भयानक मुख, यह उस यहूदी का नमूना—यह खाद के गमछे में लपेटा हड्डियों का ढाँचा।

एक रक्तप्रिय, दूसरा श्रिहंसामक वैष्णव। श्रिषक शक्तिवाला मैं किसे कहूँ ? दोनों समान रूप से दुनियादारी से उकताए हुए श्रीर समान रूप से दुनियादारी में चिपके हुए मुक्ते तो दोनों समान ही मालूम होते हैं।

मराठी

सैंतीस

एक त्रश्रुपूजक तो दूसरे को अश्रुश्रों से द्वेष । दोनों में एक ही पागल-पन—श्रुपने अपने देश का प्यार । सत्यशोध करने के लिए दोनों रणभूमि में उतरे हैं । चैतन्य ज्योति नित्य जलते जलते दोनों ही श्रद्धितीय, दोनों अकेले, दोनों अर्द्धसत्य, दोनों को ठोकर लगती है ।

दोनों के सामने एक समस्या—मानव-मानव के बीच की विषमता कैसे दूर होगी। एक कहता है कि क्रोध बुरा है तो दूसरा उसे ग्रावश्यक बताता है। व्यर्थ क्रूरता क्यों, धैर्य रखो, रखातूर्य बजा, शूर कैसे एक १ एक संत, दूसरा सेनापित, दोनों थके, धोखा खा गये। भूगोल उसी तरह कैसे घूम रहा है, नहीं मालूम।

श्राज की दुनिया के लिए हमें दोनों श्रपूर्ण हैं। श्राज की दुनिया में हमें नक्षद सत्य चाहिये। श्रन्वेषणशाला का सत्य नहीं, खन खन खन नक्षद सत्य चाहिये।

जब लड़ाई छिड़ेगी, सिक्कों, शास्त्रों, वेड़ियों के ताल पर शब्द होगा श्रीर नवरक्त के युवकों के जत्ये उस पागल के पीछे पीछे श्रपने जन्मजात श्रिधिकार की रच्चा करने के लिए जायँगे। फिर संघर्ष होगा श्रीर जो चनगारी उठेगी उसमें ऐसे मार्क्स के सैकड़ों श्रनुयायी मस्मीभूत हो जायँगे।

दुनिया फिनिक्स पत्ती की तरह ज्वालाभूत होगी । पर वह भविष्य निश्चय-पूर्वक कौन बता सकता है ? देखें क्या क्या होता है ?

### गांधी-अभिनंदन

डाक्टर माधव गोपाल देशमुख

अपना शरीर बहुत धिसवाया, लोगों को माया लगवायी बीजफल देखने के लिए हे गांधी तू चिरायु हो।

ईसा-बुद्ध को भी यह भाग्य नहीं मिला—िकसने जीवन्मुक्ति देखी ? इसी देह से इन्हीं ब्राँखों, से कीर्तिका उत्सव किसने देखा ?

देव यही बड़ी कृपा करें। ऐसा दिन बार वार त्रावे। मैं ग़रीब मराठा यही मिक्तमावं ऋर्पण करता हूँ।

### युगावतार गांधी

श्री लच्मीकान्त महापात्र

हे महाप्राण, द्रम दुष्कृत का विनाश करके साधुत्रों की रज्ञा के लिए ग्राज इस धरा में ग्रवतीर्ण हुए हो। हे देववूत, द्रमने स्वर्गीय संदेश लाकर इस पुण्य भूमि भारत को पूत किया है, जहाँ युग युग से ऐसी शक्ति ग्रवतीर्ण होकर धर्म-स्थापन करने के लिये पृथ्वी का भार दूर करती रही है।

श्रहतीस

उड़िया

हे सव्यसाची, तपस्या के वल से तुमने पाशुपत श्रस्त्र प्राप्त किया है श्रीर सारे संसार को स्तंभित कर दिया है। तुम श्राजेय "श्राहिंसा रूपी बाण्— महा-शक्ति को धारण करके शत्रु को भी मुग्ध कर देते हो श्रीर संसार का कल्याण-साधन करते हो।"

भारत का जितना दुःख, जितनी वेदना, जितनी आक्रांचा, आशा, कर्म और साधना और जितना भूत, भविष्य तथा वर्तमान सर्व मूर्तिमान होकर तुममें संकलित हुए हैं। तुम्हारे चित्त को विषद् कभी व्याकुल नहीं कर सकी। भीति तुम्हारे मन का वल कभी दूर नहीं कर सकी। नैराश्य तुम्हारी कल्पना की सीमा तक खू नहीं सका। अतएव "व्यर्थता" कापुक्षों की भाषा नहीं है क्या ? तुमको अच्छी तरह शात है कि निःसंग कर्म में कभी पराजय नहीं है ? इसलिये, तुमने ईश्वर के पास जीवनप्रयंत असीम अद्धा रखी है।

हे मोहन, तुमने ऐसा कौनसा मोहन मंत्र चला दिया है ? मारत में अप्रि-शिखा जलाकर करोड़ों प्राणों में उद्दीपना जगा दी है, जिससे देश भर में तप्त उन्मादना फैल गयी है ?

है भगीरथ, तुम्हारी साधना के फलस्वरूप भारत की छाती पर प्रेमरूपी
मन्दािकनी-धारा प्रवाहित होने लगी। हिमाचल से कुमारिका तक फैले इस
ग्रखंड देश में महामुक्ति-मंत्र व्यास हो गूँज उठा श्रीर उसकी मंत्र प्रतिष्वनि
ने विंध्यगिरि के शिखरप्रदेश में भी टकराकर श्रशान्ति-वज्राग्नि पैदा कर दी।
ग्रतीव महान् तथा दुर्गम्य मानव धर्म का श्राचरण करकें मानवों को श्रादर्शमनुष्यता की शिद्धा दी है। चुद्र सत्य की महिमा की परीद्धा करके जगत् को
उसी मंत्र की दीद्धा दी है। इसके द्वारा संसार के कोने-कोने में सत्यका श्रालोक
प्रकाशित हो उठा। उसी सत्यामृत के द्वारा चुलोक तथा मूलोक मर पूर हो गया
ग्रीर हिंसा, द्वेष, तापिक्किष्ट मानव उसमें र्नान करके परम शांतिलाम कर सका।

हे महर्षि, हे जगद्गुरु, हे महामानव, तुम्हारे श्रीचरणों में मेरी सहस्र प्रणित है, स्वीकार करो।

# सत्यं शिवं सुन्दरम्

श्री गुरुचर्ण परिजा

बापूजी,

तुम महीयान् सत्य, शिव श्रौर सुन्दर हो। तुम स्रष्टा, रुद्र श्रौर भगवान् भी हो। हे विप्लवी, तुमने इस सुप्त धरा के तट में प्रलय की रचना की है। फिर तुम्हींने लाखों प्राणियों के जीवन-पट में श्राशा का संचार किया है। तुम्हीं ने इस रुग्णभूमि में नवीन शक्ति का प्रदान किया है। हे मर्त्य के मगवान्, तुम्हीं ने इस उज़ड़ी हुई भूमि को हरा भरा कर दिया है।

उड़िया

उन्तालीस

इस युग का इतिहास तुम्हारे इन चरणों से जन्मा है। तुम्हारा मंत्र इस धरा में लाखों जीवनों में न्यस्त है। तुम्हारा साम्य-महागीत स्त्रोंकार देश-विदेशों में गूंज रहा है, हे चिर सत्य, हे चिर विजयी, हे नित्य वलीयान् ये सब तुम्हारे सत्य की साधना स्त्रौर स्त्रमर दान का फल हैं।

इसलिये, ब्राज हिंसायुग ने तुम्हारे चरणों में सिर मुकाया है।

हिंसा का पाप आज उसी के वन्नस्थल पर धीरे-धीरे जल रहा है। तुमने उसके हाथों संसार का पाप-भार जलाया है। हे सत्य के अवतार, तुमने पृथ्वी में मैत्री का बीज बो दिया है। इस मिट्टी से किसी-न-किसी दिन मुक्ति का महागान मुखरित हो उठेगा। हे चिर रुद्र, हे चिर विप्लवी, जय जय अभियान!

तुम्हारी इस देह में बुद्ध की महा गति, नानक की कल्याण्यकर वाणी श्रीर—ईसामसीह की परिण्ति इकड़ी हुई है। देशमाता के गौरव की प्राप्ति के लिये तुमने अपने अंगों में राणाप्रताप की आशा छिपा रखी है। तुम्हारे कंठ से महावेदव्यास की भाषा और मंत्रका महागान ध्वनित हो उठता है।

नित्य हो तुम—हे चिर विप्लवी

मर्त्य के भगवान्,

सत्य हो तुम, मंगलमय,

सुन्दर-महीयान्।

बापू के प्रति

श्री नर्मदेश्वर का

मादों का महीना। दुर्दिन के बादल गरज रहे थे। दुःख का छोर नहीं मिल रहा था। कंस के पाप से भारत काँप रहा था। सब लोग बंदी हो रहे थे। देश का भाग्य बंदी था। गर्भ की ग्लानि उपस्थित थी, उस दिन शरीर धारण कर गोपाल ग्राए थे।

दासत्व के आतंक से जिस दिन हमारा द्वीप (जम्बूद्वीपमारतवर्ष) बिना दीवालों का एक जेल बन गया, क्रैदी न्याय से हमारे जब सब दरवाजे बन्द होगए, अपमान मात्र ही अपनी सारी सेवाओं के बदले हमें उपहार दिया जाने लगा, जिस दिन संसार के लिए भादों-जैसा समय बीत रहा था, उस दिन बापू दुम आए थे।

हम नए-नए पंथ सीखते जा रहे थे। दूसरों के -- असत्य के पथ अपना रहे थे। परम-स्वधर्म भूल गया था। दासत्व की शृंखला जीवन का कंठ कस रही थी। उसी दिन वेशाु-सा चरखा का गान देश के गाँव-गाँव में गूँज उठा प

सूर्योदय हुन्ना, प्रकाश हुन्ना, स्वदेश को पहचाना । न्त्रपना पथ पकड़ा।

चालीस

मैथिति

स्वयं बनाए वे सब विदेशी बंधन खोल दिए। विदेशी पहनना, विदेशी बोलना, विदेशी खोलना, विदेशी अपनाना सब स्मरण हो आया। कौन हैं हम ? क्या हो गए ? अब उदार के लिए क्या उपाय किया जाय ?

बापू, श्रापके पय का श्रनुसरण कर इस चुधा-भुक्त जन-देव का पेट भरा, उसकी लजा का निवारण हुश्रा। हरिजनों के लिए मंदिर का द्वार खुला। श्रापके सत्य के श्रीर उपवास के प्रयोगों ने देश को शुद्धि दी। माइयों का हमें स्मरण हो श्राया। देह ज जग उठा। इस देश का सोया जीवन भी उठ बैठा। कितने बंधन टूट गए।

यह पुरायपर्व है। बापू की नई कला प्रकट हुई है। पचहत्तर वर्ष वीत गए। बापू के लिए क्या पचहत्तर, क्या सौ ? वे तो काल के बंधन से ऊपर हैं। भारत-महाभारत—की महान् श्रात्मा हैं, वे चिर-पुराण हैं चिर-नूतन, चिर शाश्वत। यदि वे नेता हैं, तो भारत श्रात्मिनष्ठ है, समाधिस्थ है, चिर-विमुक्त है, पशु-बल की पहुँच से ऊपर है।

वापू के लिए, वात, सिंधु, निशि-वासर, रिव, तरु, व्योम सब मधुमय हो जायँ। अमर आशीष दें। जीवन का सत्य वह पा जाँय। वापू को पाकर—ईश्वर का अमर आशीष पाकर हम धन्य हुए, जंगत् धन्य हुआ। आज काव्य-चरित्र की वैदना कर यह अन्गिता-मैथिली धन्य हुई।

### गांधी-जयन्ती

श्री कृष्ण कृपलानी

यद्यपि विधाता ने मारत के सौमाग्य के साथ संकट का खेल खेला है, यद्यपि आज मारत से राजिं और स्रमा विदा हो चुके हैं, यद्यपि हमारे सब दिन अभिशत माग्य को कोसते, दुर्माग्य को ठोकते बीतते हैं, तब भी एक दिन ऐसा आया जिसमें इतिहास ने करवट ली, और अनुकरण के भाग्य में सत्य का पुनः आविर्माव हुआ। आज मारत के भाग्य में संदेह को स्थान नहीं है। तुम हतमागों का खोया हुआ सम्मान लौटा लाए, हे भारत के अप्रग्रा ! हे ईश्वरी रथवान् ! इस सत्याग्रह-संग्राम में आज तुम्हारे नेतृत्व— तुम्हारे सारयीत्व ने कापुरुष को भी गायडीवधारी बना दिया है। यद्यपि तुम्हारे साथ किसी अर्जुन के धनुष-बाण नहीं हैं, यद्यपि शिवाजी की तलवार तुमने म्यान में ही लौटा दी है, तब भी बिना शस्त्र, तुम्हारा ऐसा ही प्रताप है कि साम्राज्य तुम्हारे नाम से कांपता है।

त्राज तुम्हारा जन्मदिन है, हे त्रसहायों के हमराह ! विधाता से यह विनती करना ही तुम्हारी सची जयंती है—कि हमें ऐसी पीड़ा सहन करने दो जो शूरवीरों को जन्म दे सके; भारत का भाग्य ही ऐसा है कि व्यथा के मंथन में हमने सत्य को पाया है।

सिन्धी

इकतालीस

#### धन्य बापू!

धन्य हैं गान्धी जी, धन्य हैं ग्राप, ग्रापने उस भारतवर्ष के उद्घार के लिए ग्रवतार ग्रहण किया है, जहाँ दरिद्रता का ग्राज भी तांडव हो रहा है, जो ग्रापनी स्वतंत्रता से वंचित है, जो पतन के गर्त में समा गया है।

पराधीनता से मुक्त होकर, भारतीय पुनः धन धान्य एवं विद्यावैभव से संपन्न होकर संसार में प्रथम श्रेणी के वन कर रहें, वह तपस्या ग्रापने की है। ग्रापकी कीर्ति ग्रसीम है! ग्राप संसार में सर्व-प्रथम हैं।

मूर्ज्छित लद्दमण को नागपाश से मुक्त करनेवाले महावीर के समान आप हैं यह कहें, या इन्द्रके कोप से उँगली पर गोवर्धन धारण करने वाले, गोकुल की रहा करने वाले गोपाल कहें ? क्या कह कर आपकी प्रशंसा करें ? असीम दुःख देने वाली परतंत्रता की व्यथा को दूर करने के लिए आपने ऐसी औषि आविष्कार की, जो संसार के लिए अमिनव ही नहीं, अपितु सुलम भी है।

श्रपने प्राणों पर जैसी ममता सबको होती है, वैसी ही ममता शत्रु के प्राणों पर भी करना चाहिए, यह श्रापने हमें वताया है संसार के सभी मानवों को ईश्वर के संतान समझना श्रापने हमें सिखाया है। जिस राजनीति में श्रधर्म, युद्ध, हत्या श्रादि सम्मिलित हैं, उसमें ऐसे श्राध्यात्म-तत्व को प्रतिष्ठित करने का सत्साहस श्रापने ही किया है, श्रतः श्राप सर्वश्रेष्ठ हैं।

हिंसा की नीति को परित्याग करके आपने परमात्मा के पुत्रों की सेवा के व्रत को ही सबसे बड़ा धर्म माना है, और उसे आपने अपना लिया है। परस्पर का वैमनस्य भूलकर संसार सत्पथ पर चले और सुख शान्ति प्राप्त करे, यही आपकी साधना है।

#### महात्मा गांधी

श्री रामलिंगम पिल्ले

महात्मा गांधी का नाम लेते ही हृदय पिघल जाता है, दुराव छिपाव मिट जाते हैं, ब्राँखों से ब्राँस् की बाद ब्राती है, ब्रंग स्वेद से भीग जाता है, सुख का करना उमड़ पड़ता है।

उनका नाम सुनते ही मन शीतल होता है, मोच्च मिल जाता है, पूर्णतः नये श्रौर मधुर भाव कहीं से उभर श्राते हैं।

वृद्ध गांधी जी के जरा के संबंध में बोलते समय आत्मा स्फूर्ति में आकर चमक उठती है, दुर्बलता और शिथिलता दूर हो जाती है, शरीर में उत्साह और शिकि पैदा होती है।

उन पवित्र गांधीजी की शक्ति की वात करते ही हम आहार और हवा भूल

बयालीस

तामिल

जाते हैं, हमारा हृदय काल को भी भगा देनेवाली शक्ति पैदा करने के लिये उठ खड़ा हो जाता है।

उदार गांधीजी की बात सुनने से नींद टूट गई है, चिन्ता चली गई है, दुख और कष्ट के स्वप्न टल गये हैं, जीवन सुधर गया है, और दृष्टि विशाल हो गई है।

सत्याग्रही गांधीजी का पावन नाम लेते ही कपट कांप उठेगा, भयंकर क्रोध भस्म होजायगा, भीर भी दूसरों के समाने पीठ तक नहीं दिखायेगा। साहस दया प्रेम सभी जाग्रत होंगे।

श्रेष्ठ गांधीजी ने व्यवहार में यह दिखाया है कि संसार के सब जीव-जन्तु समान हैं। ऐसे महात्मा को देखते ही पाप, निन्दा, कुकर्म, सब नष्ट हो जायेंगे,

त्रोह, ७५ वर्ष की ढली त्रायु में भी उनमें कैसी तरुएता हैं ? वे बड़े ज्ञानी हैं, साधु हैं, त्राश्चर्य करने योग्य पवित्र जीवन विताने वाले हैं।

श्राज गांधीजी के तप की शक्ति ने संसार को श्राक्रान्त किया है उसे जला रही है। छल श्रौर कपट राख हो गये हैं। वाद-विवाद ठंढा पड़ गया है, सारी दिशायें स्तंभित रह गई हैं।

दीन दुखियों के वंधु उन गांधीजी की जितनी भी प्रशंसा करें, कम ही है। उनका नाम ग्रमर हो जिनसे त्रिकाल ग्रौर समस्त विश्व जी उठे।

# भोले भाले बापू

श्री सीतारामांजनेय

श्राप कर्मिष्ठि हैं जिन्होंने गायत्री को छोड़ दिया है, स्वेच्छापूर्ण ज्ञानी हैं जिनकी वाञ्छाएं पूरी नहीं हुई, भक्त हैं जो कभी मंदिर में भी नहीं जाते । श्राप में कर्म ज्ञान तथा भिक्त तीनों का संयोग है।

श्राप श्रपने जीवन में श्राश्रम चतुष्ठय तथा चातुर्वणों के धर्मों का श्रनु-ष्ठान करते हैं।

श्रत्याचारी के भी हृदय के परिवर्तन में श्रापका विश्वास है।

श्रापका ऐसा कोई मित्र नहीं है, जो श्रापको शत्रु नहीं मानता हो, फिर भी, श्राप श्रजातशत्रु हैं । श्रतएव, मनुष्य समुदाय को हमारे मोलेभाले बापू श्रवश्य चाहियें।

श्रापके किसी भी मित्र की भूलचूक श्रापकी कड़ी दृष्टि से बच नहीं सकती, श्रतः श्रापके मित्र भी श्राप से श्रप्रसन्न होते हैं।

तेलगृ

तेंतालीस

श्री उ० कोंडय्या

#### गांधी महात्मा

चरला तुमको बुलाता है तुम को बुलाता है सेवागांव, चरला तुमको

बुलाता है।

कहता है यह जन्म, यह जीवन यही नहीं सच्चां, जीवन त्र्यलग है, कहता है, चलो किसी पथ पर, चरखा तुमको बुलाता है। कहता है कि बापू के जीवन पर दृष्टि डालो । कहता है, नर भी नारायण होगया है, चरखा तुमको बुलाता है।

श्री मंगपूरि शर्मा

महात्मा

तब तुम्हारे सत्य के तप से पैदा हुए अद्भुत फल से भारतीय ही नहीं, अखिल विश्व के लोग तुमको मुकुट पहना कर तुम्हारी कीर्ति को गा रहे थे, अब तुम्हारी सत्य-दीचा की परीचा में देवता लोग भी पराजित होकर लिजित हो कर तुम्हारे पीडित शिर पर अन्तत डालते हैं त्राशीर्वाद देते हैं । पवित्र सत्य की खोज में तुम देव ! धर्म तथा देश के लिये आतमा को समर्पित करते हो, तुम्हारे लिये जय क्या है, पराजय क्या है ?

### गांधीजी

श्री वसवररज् ग्रप्याराव

श्रंगोछा पहने तो क्या ? हमारे गान्धी जी "हमारे गांधी" वनिया हो कर जनमे तो क्या ! मन माखन जैसा, प्रेम माता जैसा, परिपक्व मुख पर ब्रह्मतेज, चार बालो की नाचनेवाली चुटिया, चारों वेदों के निचोड़ की जाननेवाली चुटिया, पोपला मुंह, खोलने पर मोतियों की मड़ी बरसती है, मुस्कराने पर सोने की वर्षा होती है।

खट खट करते हुए चलते हो तो सारी दुनिया थर्रा उठती है, इनकी बातें वेद वाक्य।

कौशिक चत्रिय होकर ब्रह्मर्षि नहीं बने ? त्राज वाशिक-पुत्र भी ब्रह्मर्षि हुन्ना।

# मेरे गुरुदेव

श्री वल्लतोल नारायण मेनन

मेरे गुरुदेव के लिए सकल वसुधा ही कुटुम्ब है, उसके पेड़-पौधे, धास-फूस श्रौर कीड़े-मकोड़े भी कुदुम्बी हैं। त्याग ही श्रापकी निजी संपत्ति है। नम्रता ही श्राप का अम्युदय है। आप योग के पारगामी हैं और इस प्रकार विजयी हो रहे हैं।

चाहे तारों की मिणमाला से सजा दो, चाहे काली घटा रूपी कीचंड़ से, पर त्राकाश के लिए दोनों वराबर हैं। वह तो इसमें न लिप्त रहता है, न पृथक ही। उसीप्रकार मेरे पूज्य गुरुदेव भी स्वच्छ हैं, सम हैं श्रौर निर्मल हैं।

चवालीस

मलयालम

स्त्राप वह स्रगाध पवित्र तीर्थ हद है, जिसमें क्रूर जन्तुस्रों का निवास नहीं है, स्त्रोर स्त्राप वह मंगल दीपशिखा हैं, जिसमें काजल की कालिमा स्त्रू तक नहीं गई। स्त्राप वह माणिक्य महानिधि हैं, जिसे सर्प ने स्पर्श तक नहीं किया है। स्त्राप ऐसी चाँदनी है जिसमें परस्त्राई नहीं पड़ती।

श्राप निरस्न होकर भी धर्म-संप्राम करनेवाले रणश्रूर हैं। विना धर्मप्रन्थों के पुरम्य का पाठ सिखानेवाले सतगुरु हैं। श्राप ऐसे प्रवीण वैद्य हैं, जिनके पास श्रोप्रधि न रहने पर भी, सब रोगों की जड़ उखाड़ फेंकने की शक्ति है, श्रीर श्राप हिंसा-दोष के बिना ही यह करनेवाले महायाज्ञिक हैं।

श्रहिंसा ही श्रापका श्रयल वत है। श्रापकी उपासनादेवी चिर शांति है। श्राप इस महान् तत्त्व के घोषणा करनेवाले हैं कि 'तलवार चाहे कितनी ही तेज़ क्यों न हो, श्रहिंसा के कवच से टकराने पर श्रवश्य चूर चूर हो जायगी।

श्रपनी प्रेयसी (श्रिहिंसा) के साथ धर्म के नर्म-संलाप वचन ही श्रापकी श्रममोल उक्ति है, सनातन सत्य की समा के सुमधुर गान हैं, श्रीर मुक्ति के मिण्मिय चरणों की नूपुर-ध्विन है।

ग्राप प्रेम के वल पर संसार को जीतनेवाले सैनिक हैं। प्रण्व के धनुष पर ग्रात्मा का तीर चढ़ाकर ब्रह्म को ही लच्य बनानेवाले हैं। श्रोंकार को भी क्रम से पिघला-पिघलाकर उसका केवल सूक्ष्मांशमात्र ही धारण किये हुए हैं।

सब महात्मात्रों की महत्ता—ईसा की त्याग-बुद्धि, कृष्ण परमात्मा के धर्म-रच्चणपात्र, गौतम बुद्ध की श्रहिंसा, श्री शंकराचार्य की बुद्धिमत्ता, रंतिदेव की कृपाजुता, हरिश्चन्द्र की सत्यप्रियता श्रीर हज़रत मुहम्मद की स्थिरता, एक ही साथ एक व्यक्ति पर देखना चाहें तो श्राप लोग मेरे गुरू के पास जाइये श्रथवा उनके पावन चरित्र को पढ़िये।

श्रापके पावन चरणों का एकबार दर्शन कर लेने पर कायर श्रूर-वीर हो जाता है, निर्देशी पुरुष दयासागर हो जाता है, कृपण महादानी हो जाता है, कटुमाषी के मुँह से मधुरवर्णन हो जाता है, श्रशुद्ध हो तो परिशुद्ध हो जाता है श्रीर श्रकर्मण्य कर्मठ बन जाता है।

त्राप पूर्ण शान्ति से घिरे हुए महान् तपस्वी हैं। श्रापके शरीर पर शत्रु की तेज तलवार भी नीलोत्पल के समान है। श्रापके सामने पैने दाँतोंवाला सिंह हरिए का बच्चा है श्रीर किनारों पर टकरानेवाली गंभीर लहरोंवाला वड़ा सागर भी क्रीड़ा का सरोवर है।

भले ही जंगल हो, जब ज्ञाप कार्य-चिन्तन करने लगते हैं तब वह भी ज्ञापके लिए सुवर्ग समास्थल है, ज्ञौर गहरी समाधि में लग जाने पर तरह तरह के कोलाहलों से भरा हुज्ञा नगर भी गिरि-कन्दरा है।

मलयालम

पैंतालीस

श्रपने सत्कर्मों के बल से प्रत्येक च्रेत्र में शुद्ध स्वर्ण को ही उपजाने-वाले धर्म प्रवर्तक हैं। श्रापकी दृष्टि में सुवर्ण इस पृथ्वी की पीली मिट्टी के समान है। छत्र चामर युक्त साम्राज्य के ऐश्वर्य भी श्रापके लिए भयंकर दृष्ट्रायें दिखानेवाले पिशाच हैं। श्राप इतने विरक्त हैं कि विश्व का वैभव श्रापको छमा नहीं सका।

्र दूसरों के कोमल पैरों में पीड़ा न पहुँचाने के लिए स्वतंत्रता के दुर्गम पथ पर ग्राप रेशम बिछा रहे हैं, लेकिन ग्राप तो स्वयं वल्कल के दुकड़े पहने

श्रपना जीवन बिता रहे हैं।

इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि गीता की जन्मभूमि को छोड़ श्रौर भूमि इस तरह के कर्मयोगी को जन्म नहीं दे सकती; सिवा हिमालय तथा विन्ध्या चल के मध्यप्रदेश के श्रौर कहाँ इस तरह का शमशील सिंह दिखाई पड़ेगा ? गंगा नदी की प्रवाह-भूमि में ही ऐसे मंगल फल देनेवाले श्रमर-तरु का जन्म हो सकता है। हे जगद्गुरो ! दुई के महात्मन्! में श्रापको वार-वार प्रणाम करता हूँ।

## महात्मा गांधी

श्री पालानारायण नायर

त्रज्ञय ज्योति स्वरूपाणि मेरी जन्मभूमि जीती है, जिसमें नज्ञलोक के साथ केलि संलाप करनेवाले, निर्दोष तथा निष्कल्मष महान ऊँचा हिमालय गंमीर होकर खड़ा रहता है।

सर्वांग सुन्दरी कुलीना मेरी जन्मभूमि जीती है, जिसमें सन्तोष तथा निर्वाण के फूल खिलनेवाले नन्दन वन सुशोमित हैं, मानव को फिर भी अज्ञानान्धकार से उवारने के लिए गीता की सुरीली वाणी गूँ जने लगी है।

श्रंबिके भारतमाता ! तूने इस महान पुत्र को जन्म देकर श्रपना नाम सदैव के लिए वीर प्रसविनी रख लिया । श्रज्ञान तथा दरिद्रता के श्रंधकार को दूर करके ज्ञान की जलती हुई मशाल हाथ में लेकर तेरा पुत्र खड़ा रहता है।

श्रापका पुत्र इतना गरीब है कि उसकी उपमा कोई नहीं है, पर संसार भर में बुद्धि तथा समृद्धि बाँट रहा है।

श्राप सत्यान्वेषी साधु श्रर्द्धनग्न होकर ही खड़ा रहता है; किन्तु परिश्रम से देश भर के लोगों को वस्त्रों से सजा दिया है।

इसके दुर्बल दोनों हाथ विवेक का धक्का देकर विश्व के हृद्य को कँपा रहे हैं। बुढ़ापे के कारण लाठी के सहारे खड़े होने पर भी, करोड़ों लोगों को सहारा दे रहा है। इतना ही नहीं, तप से शुष्क इस नेता के मुख से अहिंसा की गाँसुरी की वाणी गूँज रही है।

**डियालीस** 

मलयालम

भारतमाता की कोख में जन्म लेकर, परतंत्रता की पीड़ा सहकर, सुख देने-वाली स्वतंत्रता की महान इच्छा को मन में रखकर, हमारा पथ प्रदर्शक कौन हैं ? हमारे गांधीजी !

भोग श्रीर भाग्य की कामना तथा राग, द्वेष, मोह की माया छोड़कर योगी की भाँति जीवन वितानेवाले जनता में त्याग का बीज वोनेवाले कीन हैं— हमारे वापूजी!

वड़ों में बड़े और छोटों में छोटे होकर संसार के मार्गदर्शक बनकर— विचरनेवाले कौन हैं ? हमारे गांधीजी !

देश के लिये कठिन कारावास को भी सहन कर अनेक कठिनाइयों को सहते हुए अयोध शिशु के समान दिन वितानेवाले और देशसेवा को ही अपना प्रथम कर्तव्य समफकर सर्वस्व समर्पण कर देनेवाले कौन हैं ? हमारे गांधीजी !

उपवास करते हुए सची ऋहिंसा के मार्ग पर चलते हुए समस्त संसार को कँपानेवाले और अपनी ओर आकर्षित करनेवाले पुरुषोत्तम कौन हैं ? हमारे वापूजी!

ज्ञान रूपी मधु को दूँ ढते फिरनेवाले मानव मधुप को सर्वदा मधु से संतृप्त करनेवाले और दीन मधुपों को अपनी ओर आकर्षित करनेवाले कौन हैं १ हमारे गांधीजी !

प्रेमसुधा की इच्छा कर आनेवाले प्रेमियों को वल देनेवाले, च्रेमसुधा चाहनेवालों को च्रेमसुधा सदैव वितरण करनेवाले कामधेनु से सौम्य कौन हैं ? हमारे गांधीजी!

कांति में सूर्य के समान, शान्ति में चन्द्र के समान, क्रांति में साधु के समान तेज दिखानेवाले कौन हैं १ इमारे गांधीजी !

भारत जननी के प्रिय पुत्र, उनके पुत्रों में स्राप्रगण्य हैं, स्रौर स्राँखों के तारे कीन हैं ?—हमारे वापूजी!

#### गांधी महात्मा

श्री ईश्वर सण्कल्ल

हे चैतन्य-निधि! तुम्हारा नाम सुनकर रोमांच हो रहा है। तुम्हारा चित्र देखकर अश्रुपात हो रहा है, श्रीर मीन मन में ही हमने बारंबार नमस्कार किया। देखने को अस्थिपंजर मात्र हो! किन्तु अंतरतम के आत्मा से संसार को कॅपानेवाला हुंकार भर रहे हो। जिस प्रकार तृण रूपी विश्वको भस्मसात् करने-वाली प्रचंड अप्रि छिपी रहती है, उसी प्रकार तुम्हारे आत्मा में एक अहस्य शक्ति है। शरीर से हार जाने पर भी अपराजितों को तुमने पराजित कर दिया।

सैंतालीस

काबड़

खाली हाथ से ही भूक को मिटा दिया। मिखमंगे रहते हुए भी जगत् के सम्राट् बन गये। दिगंबर रहते हुए भी संसार को वस्त्र पहना दिया। तुमको बाँधनेवाले बंधन दूसरों की मुक्ति का साधन वन गये, श्रौर तुमको मारनेवाली मृत्यु स्वयं मर गई।

तुम्हारे मुख पर खेलनेवाली मंद मुसकान दूसरों की मूच्छा को हटा देती है। तुम जहाँ जहाँ जाते हो वहाँ वहाँ सुख शांति नृत्य करती है। जहाँ जहाँ वास करते हो वहाँ वहाँ शांति की वर्षा होती है। जो मारतवासियों के लिये एक सपना था वह तुमसे ही सत्य वन गया। हे मारत के वीर, आज तुम्हारे संकेत पर समस्त संसार वीरता के पथ पर चल रहा है। तुमने स्वयं उपहार वनकर आत्मार्पण कर दिया। यह सब देखकर मैं विवश हो गया, इसीलिए मैं तुम्हारी छोर खिच आया। मैं तो तुम्हें देखते देखते अंधा वन गया और सुनते सुनते मूक बन गया। इन्द्रमय संसार ने तुम्हारी छोर देखकर सचमुच बड़ा अनुमव पाया है, तुमसे ही पूत हो गया है।

उपवास

श्री गोविन्द पाई

महर्षि शुक ने भगवान को देखना चाहा, इसलिए हिमालय के हिमावृत एकांत में अपने हृदय की भूख मिटाने के लिए अपने शरीर का आहार दे देकर लंबे उपवासों द्वारा अपने मन रूपी रंमा (कामना) को जीतकर भगवान् को प्रसन्न किया और भक्ति-रूपी गंगा को भारत की प्यास बुकाने ले आए।

श्रश्वत्थ वृद्ध के नीचे दीर्घ उपवासों द्वारा भगवान् बुद्ध ने मार (मन्मथ) को जीता श्रीर इच्छा-रूपी जंगलों को पार कर उन्होंने हमें श्रष्टांगिक धर्म-मार्ग के द्वारा "निब्बाण" निर्वाण-प्राप्ति का मार्ग वतलाया।

रूढ़ियों के श्रंधकार में जिसे हम धर्म मान बैठे हैं, हम उस सर्वव्यापी भगवान् के प्रकाश की खोज करते हैं। फिलस्तीन के जंगलों में बहनेवाली. प्रसिद्ध नदी जोर्दन के तट पर महात्मा ईसा ने चालीस दिनों का लम्बा उपवास करके स्वर्गराज्य का दृश्य देखा।

श्रावों के श्रमंस्कृत श्रौर श्रज्ञान से भरे हुए जीवन को देखकर श्रात्यंत दुखी होकर श्रात्व को नवजीवन देने के ही लिए हीरा पहाड़ की गुफ़ा में लंबे लंबे रतजगे श्रौर उपवास कर श्रन्त में एक भगवान के सर्वरक्तकत्व की घोषणा की श्रौर एक सर्वरक्तक भगवान के महत्व को बतलाकर श्रार्वों के श्रज्ञान को दूर किया।

अड़तालीस

कचड़.

हे गुरुवर महात्मा गांधी ! श्रापने देहली में एकीस दिनों का उपवास कर भारतीयों के ही क्यों, संसार के हृदय में विश्वप्रेम का बीज वो दिया है। क्या उस बीज से श्रंकुर कभी हैं नहीं निकलेगा ? श्रवश्य निकलेगा श्रौर वह प्रेमलता भारत की भाग्यलता वनकर हमें श्रमर बना देगी।

निःस्व

श्री गोविंद पाई

दधीचि महर्षि ने आगापीछा किये विना ही देवताओं की सहायता के लिए अपनी अस्थियाँ निकालकर दें दीं। एक पन्नी कबूतर को वचाने के लिए राजा शिनि ने अपने ही शरीर का मांस दे दिया। राजा मयूरध्वज (शिखिकेतन) ने अपने शरीर का आधा भाग उन श्रीकृष्ण और अर्जुन के लिए दिया जो दूसरा आधा भी माँगने से न चूंके। राजा भरत ऋषि होने पर भी एक अनाथ मृग-शावक की रन्ना के लिए संसार के बन्धन में आवद्ध हुए।

भगवान बुद्ध ने अपना सब कुछ त्यागकर उस परम सत्य के प्रचार के लिए जिसका उन्हें साज्ञात्कार हुआ था देश-विदेशों में भ्रमण किया, गुरु तेगबहादुर ने अपने को तलवार की धार में अपण किया, राजपूत की महाराणी पद्मिनी ने चित्तौड़ के गौरव की तथा स्वधर्म की रज्ञा के लिए अपने को अप्रिकुंड में समर्पित किया।

एक निःस्वार्थी क्या नहीं त्याग सकता ग्रौर क्या नहीं पा सकता ? पृथ्वी के हित एक निःस्वार्थी ही कष्ट फेल सकता है, ग्रौर दूसरों के लिए मर सकता है।

जीव संसार की यातनात्रों को भोगने ही के लिए है, श्रीर यातनात्रों का भोगना ही जीव की महानता है। एक निःस्वार्थी के कष्ट फेलने से ही मानव जीवन महत्व को प्राप्त होता है। कष्ट का सहना कभी निष्फल नहीं होता। दुनिया प्रगति को पाती है, इसीलिए कि निःस्वार्थी का त्याग उस प्रगति में निहित है। इसीलिए, उसका कष्ट फेलना कभी निरर्थक या व्यर्थ नहीं होता।

हे पूज्य महात्मा! सचमुच हम मानते हैं कि भारत का भाग्य आप ही की निःस्वार्थता पर निर्भर है, और आपका निःस्वार्थ ही हमारा पथप्रदर्शक है।

युगे-युगे

श्री सुरकुंद श्रयणाजी राव

त्रेतायुग में श्रीरामचन्द्रजी किप-सेना लेकर लंकाधीश से जब युद्ध करने गये, तब सुन्दर नगर देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उनके मनमें श्राया कि जब मैं दशमुख से युद्ध कर उसे परास्त करूँगा, तब यह सुन्दर

कनारसी

उञ्चास

राजधानी, यहाँ के गगनजुम्बी भव्य भवन श्रौर कला की साच्य देनेवाली श्रद्धालिकाएँ, सब कुछ मिट्टी में मिल जायेंगी। हाय! ऐसा नाश सुक्तसे देखा न जायगा। यह कहकर उन्होंने छल छल श्राँस वहाये थे।

महात्माजी जब देहली नगर के राज-प्रतिनिधि से मिलने गये, तब यह विचार मन में आते ही कि आंग्ल-देश में इस घोर लड़ाई के कारण सत्यानाश होगा, वहाँ के सुन्दर भवन धूलि में मिल जायेंगे, कला का नाम भी न रहेगा, उन्हें भी श्रीरामचन्द्रजी के समान दुख हुआ।

शतुश्रों का नगर हो या मित्रों का हो, उसका नाश होते देख ये दोनों महापुरुष दुख-विह्वल हो गये। ये महापुरुष सत्य की रक्षा के लिए श्रवतार लेकर इस मृत्यु-भूमि पर श्राये हैं। जैसे राजाश्रों में रामचन्द्रजी श्रेष्ठ माने जाते हैं, वैसे ही महात्माजी भरत-देश में श्रेष्ठ श्रीर पूज्य हैं।

## गांधीजी का पेट

श्री चुत्राङ्-युङ्

जन भीत-भीत ऋति स्तालिन-पुरी पर-कम्पिता धरित्री के हृदय पर-हो रहा है, क्रूर घात-प्रतिघात ! स्तालिन-पुरी स्वतंत्र, जय-घोष से तुम्हारे मैंने सुना, कि है इस धरती का हृदय धड़कने लगा। बूढ़ा वह गांधी एक दुःख में, लोग करते थे जब उत्सव का समारम्भ, किया उसने था तब निज उपवासारम्म । उत्सवोत्साह का प्रदर्शन सड़क पर, मुँह ढाँप रोता बूढ़ा रंक गली-मुख पर। स्तालिन-पुरी है यदि हृदय धरित्री का गांधी का तब तो उदर पाक-यंत्र है। खड़े होंगे कैसे हम ? उछले हृदय क्यों न-कितना ही जब जलता है पेट खाली शुष्क-ज्वाला से क्लेश से श्रीर (हाय,) न्याय की स्वतंत्रता की, मान की मनोज्ञ श्राशा जग के महान् उन रेडियो के केन्द्रों से-घोषित हैं केवल दो चार बूँद नीबूरस-

पचास

चीनी

MANAMANDIR.

LIBRARY

कोरे जलवीच, (जिसे गांधी हाय पीता है।)
पश्चिम की त्रोर मुँह किए हम ताकते हैं
उठता जहाँ से है प्रकाश!
हरे ख़ेत पुश्किन के, शेली क्रौर वायरन के जलिंघ दुरवगाह
निर्निमेष देखता हूँ होकर समुत्सुक मैं
त्राशा हूँ लगाए कि
हमारी इस प्राची की निगाह में प्रतीची सा प्रकाश हो।

## मरुश्रुमि में हरियाली

श्री 'उ-शिश्रौलिङ्' श्री दिवाकर उपाध्याय

गांधी,
मस्मूमि में हरियाली ।
उत्ताल तरंगें ऊपर नीचे निर्मल-जलधारा ।
हिम-क्रूर शीत बाहर है,
भीतर जलती है ज्वाला ।
बीती हैं शरत् पछत्तर,
जीवन कठिनाई बाला ।
पर सुना फूटती मुँह से शिशु दिन्य हँसी की धारा ।
कुछ सत्य मनुज जीवन का
पा सकते त्वाद कहाँ से ?
(केवल वस बन्धुं!) यहाँ से ।

### महात्मा गांधी

श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर

त्रनुवाद पृष्ठ ७ में देखिए।

# चिरन्तन भारत

श्रीमती सरोजिनी नायडू

तुम्हारी परिवर्तनहीन आँखों ने युगान्तों के दृश्य, उत्थान और पतन देखा है।

शताब्दियों फूलों ने तुम्हारी परिक्रमा की है। श्रारम्भ के उपःकाल की शान्ति में संसार के साम्राज्यों से तुम्हारी श्रायु बड़ी रही है, श्रीर उनके पौराणिक तेज श्रीर श्री से कहीं श्रिधिक तुम्हारा प्रकाश रहा है। काल के दिगन्त-व्यापी कीर्तिवाले तुम्हारे प्रतिद्वन्दी ईरान, मिस्र, यूनान श्रीर बैबीलोन श्रतल के विवर में विलीन हो गये।

श्रंगेज़ी

इक्यावन

तुम्हारी यह गंभीर भविष्यदर्शी आँखें भविष्य का क्या रूप देख रही हैं ? उसमें संहार की स्थिति और लय कितनी तीव और कितनी अभूतपूर्व है ?

कौन से राज्य अकस्मात् उठे और गिरेंगे जब तक कि तुम जरारहित, सुरिच्चत, सर्वोच्च, सीमा और कालहीन स्थिरता में उन सबको पार करते रहोगे ?

#### गांघी

श्री हुमायूँ कवीर

विस्तृत भूखण्ड श्रौर सीमाहीन काल को पारकर, उसने इस प्राचीन जाति की श्राशाश्रों में जीवन के स्पर्श से निराशा के गहन श्रन्थकार में भी शक्ति फूँ क दी। श्रजगर की कुण्डली पर कुण्डली मारकर यह देश, मोह-मुग्ध-सा सो रहा था। किन्तु उसके स्नायुजाल में साँस की गति का संचार हो रहा है। गांधी ने सम्मोहन की तन्द्रा मंग कर दी, उसमें जीवन-वल पैदा किया श्रौर श्रव उन जड़ीभूत श्रंगों से केंचुल क्रूट रही है।

मौतिक दुःखों के इस व्यापक दृश्य में भी वह निर्वल स्वरूप अप्रसर हो रहा है, जहाँ मृत्यु धीर धीरे सारी लोकस्थिति, आशा, विश्वास और कर्म को भूरे रंग में रँगकर निर्जीव करती रही है। यह क्या रहस्य है जो इस सारे दृश्य को ही बदल रहा है श्वह गहरी तीव धारा कहाँ से फूट निकली जो इस भूमिपट को जीवन के वेग से हिला रही है। यह सुकुमार मूर्ति इस दृश्य में प्रतिष्ठित होकर सारे भौतिक दुःखों पर विजय प्राप्त कर रही है और नवजीवन की पीड़ा और प्रमा से मृत्यु के इस भूरे दृश्यपट को चीर रही है।

यह मृतक, गतिहीन श्रौर विकृतकाय महाद्वीप श्राशा की नई रागिनी में पुलकित श्रागे बढ़ चला है। प्रेरणा संचित हो रही है, जनता हिल उठी है श्रौर श्रागे बढ़ने के लिए श्रधीर होकर ज़ोर मार रही है। धीमी श्रौर हास-मयी मृत्यु के श्रासन पर जीवन की उत्तेजना प्रतिष्ठित हो रही है।

काल की रेतीली भूमि और भारतीय सीमा के छोर पर यह अकेली मूर्ति खड़ी है और इसके अतल से कठोर विषाद और अमर आशाएँ खींच रही है।

हिन्दुस्तान के अशान्त कारवाँ को यह साहस और संकट के नये पथ पर लगा रही है, जहाँ जीवन के तत्वों से ही नये विधान, नये उपदेश और नये आदेश लेने हैं। वह मूर्ति कौन है ? गांधी, महात्मा, भारत के नेता और इस देश की आत्मा।

#### गांधी

मेरी सीग्रीस्ट

यह कौन है, जो जगत के बीच से उस ब्रोर चला जा रहा है ? ईसा या

वावन

श्रंग्रेज़ी

बुद्ध । इस साधारंग मागं पर यह शान्ति का अवतार, जिसके माध्यम से विश्राम हीन भारत चरम चेतन की स्रोर स्नाकर्षित है ?

चुप ! क्या विस्मय है यदि हमारी इस धरती पर फिर उसी कोटि का नेता पैदा हुआ हो, जिसमें विजय के वे ही लच्चण हैं जो उसमें थे, जिसने नज़ारेथ में विस्मयजनक मार्ग का अवलम्बन किया था।

कौन है यह जो कारागार की वन्द कोठरी से अपनी आतमा को विश्व का अतिक्रमण करने के लिए मेज रहा है ? इस युग में व्याप्त हो उठनेवाला, जिसके भीतर से वेद और उपनिषद् बोल रहे हैं, जं नंगी और भूखी स्थित में उस स्थान की खोज में जहाँ मनुष्य का दुःख सबसे गहरा है—भारत की विषाद-मयी भूमि में भीषण शोक की अनुभूति के लिए चल पड़नेवाला यह कौन है ?

यह किसका श्रासन है जो संसार को ललकार रहा है, जो प्रतिरोध का वह देवी श्रात्मवल दिखा रहा है, जहाँ किसी भी श्रन्य मनुष्य की गति नहीं ? यह किसकी ध्विन है जिसमें पूर्व की रागिनी गूँज रही है, यह किसका प्रेम है जो छल श्रीर दम्म के शरीर छेदन के लिए खुली हुई तलवार है ? यह किसका मौन है जो संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक पुकार रहा है ?

. इस विस्मय-विभूति उन्नायक में सारी जातियाँ मिलकर एक हो रही हैं, इसके हृदय में पूर्व श्रीर पश्चिम का एक ही चिरन्तन रूप है श्रीर इसके हृदय से प्रेम की श्रविराम रागिनी निकल रही है ? उन कोटि कोटि पददिलतों के लिए जो युगों से श्रत्याचार के चक्कों के नीचे पिस रहे हैं—वह श्रविश्रान्त महा- पुरुष उन्हें श्रतीत की स्मृति में किसी महान् उषःकाल श्रीर परम्परा का सत्य सन्देश दे रहा है।

अपने एकान्त कारागार में, भारत के किसी कोने में वह आकाश और सूर्य की संगति में प्रतीद्धा कर रहा है। क्या है यदि फिर भी कोई ईसा उन्मत्त शक्ति के द्वारा सूली पर चढ़ा दिया जाय १ अपने अपना स्वमाव नहीं बदलते।

इस पृथ्वी पर पैर धीरे से रक्खो, कदाचित् भारतवर्ष में फिर कोई ईसा पथ-प्रदर्शन कर रहा है।

गांधी

श्री बेन्जमिन कालिन्स उडबरी

्र श्रव कोई सन्त फिर कब प्रकट होगा जो पवित्रात्मा श्रपनी जाति का उद्धारक होगा ? ईसा फिर कब एक बार श्रौर श्रपना दर्शन देंगे ?

गौतम ने स्वेच्छा ही से तो राजप्रासाद छोड़ा था। श्रीर वे जब श्रपने श्रज्ञात पथ पर बढ़े थे, श्रान्ति, चुधा, श्रसहाय श्रीर संज्ञाहीन के जब उस वट-वृद्ध के नीचे श्रपने ही भार से दब गये। ईसा ने तो पापियों की मुक्ति के लिए मृत्यु स्वीकार किया।

श्रंगेजी

तिरपन

श्रपने व्रत का ऐसा ही निष्ठावान एक व्यक्ति श्रवतरित हुन्ना है, जो पराधीन मानवों की एक जाति का महात्मा है।

याद आया। गांधी अपने राष्ट्र की आत्मा का बन्धन काट रहा है। आत्मा की मुक्ति यह उसकी माँग है।

क्या बुद्ध को शान्तिपूर्ण निर्वाण मिल गया या ईसा फिर इस धरती पर चल पड़े हैं।

#### अजातंत्र के प्रति

श्री हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय

वह विश्वशान्ति का प्रतीक है। कोई भी ऋत्याचार उसकी ज्योति को न स्पर्श कर सकता है न मंद कर सकता है। उसके बंदी होने में समस्त देश बंदी है ऋौर उसके स्वतंत्र होते ही समस्त देश स्वतंत्र होगा।

प्रजातंत्र ! क्या यह तुम्हारे लिए उपहासास्पद नहीं है कि जो तुम्हारे लिए जीवित है, उसी को तुम बंदी बनाये हो । हमें इस समय तो रोषोन्मेष सा हो रहा है—हे परमात्मा उन्हें ज्ञमा करो जो यह भी नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं।

उसे मुक्त करो, क्योंकि इतिहास प्रतीचा नहीं कर सकता ! उसे मुक्त करो, क्योंकि वर्तमान युद्ध के रक्त से लाल हो रहा है । उसे मुक्त करो क्योंकि हमारे माग्य का निर्ण्य होने जा रहा है । प्रजातंत्र ! इससे तुम्हारे जीवन को निश्चित दिशा मिलेगी।

मानवता की लेखनी को उसके रक्त बिन्दुन्त्रों में डूबकर यह घोषणा न करने दो कि द्यम मिथ्या कह रहे हो क्योंकि यदि यह मानवों के बंदीयह से सदैव के लिए विदा हो गया, तो क्या उत्तर दोगे ?

#### मन्दिर के घंटे बजे

श्री एस० के० डूंगरकर

देश में उत्साह श्रीर श्रानन्द व्याप्त हो रहा है। उसके देशमक्त श्रृषि, उसके सबसे महान् पुत्र ने एकमात्र श्रात्मवल से, भीषण श्राग्निपरीचा में विजय प्राप्त कर ली है। उसने जब श्रपने उपवास की घोषणा की, मृत्यु जैसी निराशा देश में छाया की तरह छा गई। बहुतों ने समक्ता बस यह श्रव प्रलय की सूचना है, सर्वनाश श्रीर ध्वंस निकट श्रा गया है। घर-घर से, हृदय-हृदय से संसार के कोने कोने से, निकट श्रीर दूर से प्रार्थनाएँ की गई। श्रनन्त श्राकांश मन्दिर का घेरा बन गया, जिसके नीचे कोटि कोटि मानव धड़कते हुए हृदय से घुटनों पर बैठ गये।

त्रानन्द मनात्रो ! त्रौर मन्दिर के घंटों को गंभीर ध्वनि में बजने दो, क्योंकि त्रब वह मुस्करा रहा है त्रौर सत्य के सर्वोन्नत क्यांडे को फहरा रहा है।

चौवन

श्रंयेज़ी

किन्तु, तुम क्या देखने गये थे ! वायु से प्रताड़ित तिनके को ! उसकी: करुणा हिल उठी ।

वह भी मनुष्य है, जिसने मृत्यु के त्रावरण के भीतर से त्रमरत्व की प्रतिष्ठा के लिए सतत प्रयत्न किया।

अपने मांस और मांस के वन्धनों से तो वह मुक्त हो गया; किन्तु उस पर भी उसने अपने वन्धु के घावों से रक्त बहते देखा।

मानवता की पीड़ा से मुक्त करने के लिए प्रेम की ब्रोर उसने ब्रपनी ब्रात्मा को मुका दिया है।

साम्राज्य उसके पथ का अवरोधक बना। उसके प्रतिकार के लिए उसने अपना शस्त्र उठाया—रोष का नहीं—प्रेम का।

शत्रुत्रों के लिये भी उसके पास केवल प्रेम है। पत्थर, घूँ से ग्रौर कारागार उसकी चमता को विचलित न कर सके।

साम्राज्य त्रपने रक्त रंजित पथ पर दौड़ता जा रहा है। किन्तु उसका राज्य चन्द दिनों का नहीं है।

प्रेम बन्धन नहीं मानता। सम्राटों से त्यक्त किये गये इस विश्व पर प्रेम का ऋधिकार है।

नियति के उस विनम्न ग्रह के सामने संसार के उसपार उत्सुक मानवता प्रतीचा कर रही है जहाँ एकमात्र प्रेम की अनन्त शक्ति है जो आपने शुद्ध काल में आ रही है।

### बुद्ध गांधी

श्री एल॰ एन॰ साहू

गांधी, वृद्ध गांधी, वह कितना सशक्त है, श्राश्चर्यजनक ? वह मरता नहीं, इच्छा हो तो उसे मारकर देखिए, वह नहीं मर सकता।वह श्रमर महापुरुष है।

वृद्ध गांधी का निर्माण अनेक साधनाओं से हुआ है। उसने यौवन की अग्नि तथा इच्छाओं की ज्वाला से मोर्चा लिया है। उसने सभी कुत्सित भावनाओं का दमन किया है। वह ऊँचा उठा। वह उच्च नच्चत्रों के साथ प्रलय तथा अग्नि से खेल खेला है। उनको पारकर उसने विश्व-माता महामहेश्वरी के दर्शन किए हैं। उसने पृथ्वी को पदाकान्त किया है।

सभी स्थान उसके हैं। कोई भी नवीन नहीं। महामहा में लीन होने के कारण वह शक्तिमान् है। यह है गांधी, वृद्ध पुरुष। वह भारतवर्ष की वेदना तथा क्रोध का मूर्तिमान स्वरूप है।

अंभे ज़ी

पचपन

वह संपूर्ण अप्रित्न तथा संपूर्ण सौंदर्य है। गत बीस वर्षों से अधिक काल से वह किस अपिन-परीज्ञा में लीन है ? वह सारे भारतवर्ष को अपने साथ शक्ति तथा मुक्ति की ओर ले चल रहा है। शत्रु चारों ओर हैं। युद्ध की मेरी उच्च बोष कर रही है। परन्तु बुद्ध पुरुष गांधी ने यौवन को सफलतापूर्वक प्रहण किया है। महान साधक, मनसा पूर्ण संन्यासी, वह भारत की जीवित वाणी तथा प्रतीक है।

## बलि-पुरुष

श्री साधु टी॰ एल॰ वासवानी

त्राज में श्रपने हृदय में संगीत लेकर उठा जैसे कि श्रशोक के वृद्ध में वायु की लहरें उठती हैं।

उसने कहा "वह स्वप्न अभी सत्य होगा, क्योंकि भगवान् के स्वप्न कर्म हैं और भारतीय स्वतन्त्रता का स्वप्न उसी का स्वप्न है।"

मैंने पूछा 'विजय का मार्ग कहाँ है ?'

मेरी मूर्छना ने उत्तर दिया 'जो कष्ट सहन करते हैं, उन्हीं की जीत होती है।

दीवालों श्रीर पहरे के भीतर श्राज महान् श्रात्मा गांघी वन्द हैं। किन्तु, दीवालों श्रीर कारागारों ने कव श्रात्मा को श्रात्मा से पृथक् किया है ? कष्ट श्रीर संकट की इस स्थिति में, उस मुक्तात्मा का रहस्य-सिंहासन श्राज कोटि-कोटि हृदयों में स्थापित है श्रीर संसार के चारो श्रीर यह निनाद घूम रहा है कि शक्ति न्याय से फिर लड़ रही है।

वह कहते हैं - क़ैद किया। मैं कहता हूँ उसकी ब्रात्मा तो सनासन तीर चलाकर लच्यबेध करती जा रही है। ब्रान्धकार में भी उसका प्रकाश फूटकर हृदय-हृदय में गति प्रदान कर रहा है ब्रीर उसकी विनीत ब्रात्मा उस संघर्ष का नेतृत्व कर रही है जिसका चरम लच्च स्वतन्त्रता है क्योंकि वह ब्रामर है।

उस एकता त्रीर प्रेम के ऋषि को प्रणाम है। राष्ट्र के जीवन में उसका स्वप्न प्रवेश कर रहा है।

हमारे ऊपर चिरन्तन आकाश है, हमारे ऊपर अब भी वीरों की, प्राचीन देवों और ऋषियों की मंगल कामनायें हैं और गांधी अभी भी हमारा नेता है।

साथियो ! दुर्माग्य की इस निराश घड़ी में मुक्ते अभी भी विश्वास है कि भारत के दुःखों का अन्त चरम मोहक और सुन्दर होगा । नित्य के प्रातःकाल का सूर्य, जब में उसकी पूजा आहत हृदय से करता हूँ उस बिल पुरुष के जीवन और श्री का सन्देश लाता है और वह यह है कि "पीड़ित राष्ट्र की विजय होगी।"

छप्पन

श्रंग्रेज़ी

विपत्ति-प्रस्त कोई सम्राट् नहीं, केवल एक निरीह छोटी बकरी, श्रपने नंगे वैरों पर मुस्कराती हुई, जो श्रपने मुकने में भी लौह-कठोर है।

गांधी एक छत पर लगाये गये शिविर में वीमार हैं, जहाँ सूर्य की किरणों के प्रेम की वर्षा हो रही है।

त्रपने सिर पर रक्खे गये ६ई के गट्दे की त्रोर संकेत कर वह कहते हैं --'मैं इस पृथ्वी से पैदा हुन्ना। यह भारत की मिट्टी है जो मेरा मुकुट बन रही है।"

संसार पर उनका जो ऋण है, वह उन्हें ईश्वर से मिलेगा, उन्हें इसका विश्वास है।

उनका संघर्ष स्वर्ग के निकट हो रहा है श्रौर उन्हें विश्वास है कि उन्हें श्रलचित विजय मिलेगी। उनकी वह रणभेरी बज रही है जो नरक की श्रन्तिम परिखा में भी गूँज रही है।

एकान्तवासी वीर जो मिलमिल भविष्य को ललकार कर अपनी श्रोर खींच रहा है।

किन्तु, उसकी विराट् आला विश्व को भय से प्रकम्पित कर रही है। इस पुरुष के मीतर से मनुष्य का पतित ग्रौर तिरस्कृत प्रेम, जीवन की ध्वस्त ग्रौर भूमिसात् स्वतन्त्रता, शारीरिक श्रम जो सम्मान ग्रौर पुरस्कार से वंचित रक्खा गया है, चीत्कार कर ग्रत्याचार के विरुद्ध विद्रोह की पुकार कर रहे हैं।

ईश्वरीय न्याय की प्रतिष्ठा त्र्यौर यशःस्तुति हो। लोकजीवन के विषाद का गायक जो घरती माता के निकट है।

सत्य का एकान्त ग्रन्वेषक जिसके लिये न तो रात है ग्रौर न निजी सुख, इस पुरुष से बढ़कर ज्वलन्त देशमक्त ग्रौर कहाँ है ?

इस पुरुष से बढ़कर भविष्यदर्शी त्र्यात्मरूप त्र्रीर कहाँ है ?

भूख ग्रौर पीड़ा के ग्रन्तहीन पथ पर चलनेवाला ग्रकेला तीर्थ-यात्री, जो प्रकृति से उद्धत प्रथम मनुष्य का रूप देखने के ग्रानन्द में लीन है। वह पुरुष जो दरिद्रनारायण की सेवा को भक्ति कहता है, वह पुरुष जो ग्रपने ग्रधिकार की सम्पत्ति खोकर लघुता का ग्रनुभव करता है।

कौन, केवल दिरद्र ही दूसरे दिर्द्र की रज्ञा कर सकता है; मैं गांधी के शिविर से निकलकर सीढ़ियों से उतरने लगा। बाहरी सहन में सुन्दर प्रकृति व्यंग्य कर रही है। पज्ञी श्रीर वृज्ञ शान्ति-संगीत में मग्न हैं। एक वृज्ञ की छाया में तीन बकरियाँ खेल रही हैं। मैं उनके निकट से जा रहा हूँ जो सिहिष्णुता श्रीर प्रेम की प्रतीक हैं।

श्रंगेज़ी

सत्तावन

प्रकाशक पं० भृगुराज भागीत अवध-पश्लिशिंग-हाउस, लादूश रोड, लखनऊ

# मूल्य दस रुपया

92 Lo-Touche Road Lucknow.

मुद्रक
पं० भृगुराज मार्गव
भागव-प्रिटिंग-वक्स, लाद्भा रोड, लखनऊ
SRI JAGADGURU VISHWARADHYA
JNANA SIMHASAU JUANAMANDIR
LIBRARY.

Jangamwadi Math, VARANASI.

A66-Niengam 3-3-19-Oal Colonia Digital Personal 27



